# हिंदी साहित्य : एक रेखा-चित्र

## **10** धीरेन्द्र वर्मा पुरतक-संप्रह



लेखक प्रो**० शिवचंद्र प्रताप,** एम० ए०

प्रथमवृत्ति १६५७

मूल्य तीन रुपए मात्र

सुद्रक **ज्ञानपीठ (** प्राइवेट ) लिमिटेड पटना–४



जिनके वात्सल्य-स्नेह में भींग कर मेरा साहित्य-प्रेम पल्लवित हो उठा, श्रपने उन्हों गुरुदेव प्राचार्य 'कपिल' को इन शब्दों के साथ सादर— "त्वतीय वस्तु गोविंद तुम्यमेय'समर्पये"

## विषय-सूची

| क्र       | । विषय                                          |       | <u> ব</u> িষ্ |
|-----------|-------------------------------------------------|-------|---------------|
|           | After 3                                         |       | ટ             |
|           | भूमिका के नाम पर                                | •••   | क             |
| የ.        | सुबह होती है (सिब-युग)                          | •••   |               |
|           | ( क ) बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय (सिद्ध-साहित्य)  | •••   | 8             |
|           | ( ख ) श्रहिंसा परमोधर्मः ( जैन-साहित्य )        | •••   | 5             |
|           | (ग) जाग मछंदर गोरख श्राया (नाथ-साहित्य)         | •••   | १५            |
|           | (घ) न श्राप श्राए, न भेजी पतियाँ                | •••   | २६            |
|           | ( श्रंगारी श्रौर मनोरंजक साहित्य )              |       |               |
| ۲.        | खून के छींटे ( वीरगाथा-युग )                    | •••   | 3 8           |
| <b>3.</b> | श्रर्चना के फूल (भक्ति-युग)                     | •••   |               |
|           | (क) तलवार की छाया में                           | •••   | ४१            |
|           | ( ख ) भीनी-भीनी बीनी चद्रिया (ज्ञानाश्रयी शाखा) | •••   | ४५            |
|           | (ग) पिउ हिरदय महँ भेंट न होई (प्रेम-कान्य)      | •••   | <b>५</b> ६    |
|           | (घ) सियाराम मय सब जग जानी (राम-काव्य)           | • • • | ६२            |
|           | (च) निसिदिन बरसत नैन हमारे (कृष्ण-काव्य)        | •••   | ६७            |
| 8.        | <b>ठहर पथिक मधुरस पीले ! (</b> रीति-युग )       | •••   | 30            |

| ५. जंजीरें बोल उठीं ( त्र्राधुनिक युग )     | •••          |      |
|---------------------------------------------|--------------|------|
| (क) मानकार ( त्राधुनिक युग की पृष्ठभूमि )   | •••          | 308  |
| i. नींव की ईंटें (हिंदी गय का निर्माण)      | •••          | 308  |
| ii, जब चाँद उग त्राया ( भारतेंदु-युग )      | •••          | ११७  |
| iii. निर्माण के पथ पर ( द्विवेदी-युग )      | •••          | १२५  |
| ( ख $)$ टूटती कड़ियाँ $($ श्राधुनिक युग $)$ |              | १३६  |
| काव्य:—                                     |              |      |
| i. ले चल मुम्ते मुलावा देकर (छायावाद युग    | 1)           | १३६  |
| ii. जाग जाग री क्रान्ति-कुमारी              | •••          | १५८  |
| ( प्रगतिवाद युग )                           |              |      |
| iii. जीवन के पूरे-अधूरे चित्र               | •••          | १७५  |
| ( खंड-काव्य श्रीर महाकाव्य )                | ***          |      |
| गद्य :—                                     |              |      |
| i. मनुपुत्र की जय! ( पृष्ठभूमि )            | • • •        | १८०  |
| ii. पर्दे के उस पार श्रौर इस पार (नाटक)     | • • •        | १८३  |
| iii. एक था राजा · · · · ( उपन्यास )         | •••          | 33\$ |
| iv. माँ कह एक कहानी ! ( कहानी )             | •••          | २१४  |
| v. तमसो मा ज्योतिर्गमय ! ( समालोचना )       |              | २२६  |
| vi. चिंतन के पंखों पर! ( निबंध )            | • • •        | २३४  |
| <i>६. कारवाँ चल रहा है</i> !                | •••          |      |
| i. सहायक ग्रंथ                              | •••          | २४३  |
|                                             | <b>N</b> 230 |      |

## भूमिका के नाम पर

हतिहास के पाषाणी शिखरों को मैंने चाँदनी में देखा है—हदय की आँखों से। इसिलए खंड की बारीकियों के प्रति विशेष आग्रह नहीं। संपूर्ण की महिमा को उभार कर रखने की कोशिश मैंने जरूर की है। रेखाएँ कहीं भी ओमाल नहीं, धूमिल नहीं—हर शिखर का स्वरूप स्पष्ट है।

तथ्यों को भरसक विकृत नहीं होने दिया है; उन्हें चित्रों में ढाल देने की कोशिश भर की है। इसे हिंदी-साहित्य का रेखाचित्र कह लीजिए। हाँ, भावुकता में भींग कर रेखाएँ जरा रंगीन हो उठी हैं। जाने-श्रनजाने उन्हें सरस बना डालने का श्रपराध मैं कर बैठा हूँ। पर, श्रपराध ख्बसूरत है, मौलिक भी। शायद श्रापको भा जाए। पर, साहित्य के इतिहास को सूखा शास्त्र बना डालनेवाले ज्ञानी क्या चमा कर सकेंने ?

किवता, कहानी, राब्दिचन्न, नाटक श्रौर श्रालोचना—इन सब में थोडी-बहुत रुचि रही है। इसीलिए इतिहास लिखने को जब मेरे श्रालोचक ने कलम उठाई; किवता श्रौर कहानी मान कर बैठीं, राब्दिचत्र श्रौर नाटक मचल उठे। में किस-किस को रोकता शसमी समा गए श्रौर उनके सुखद समन्वय से रंगों श्रौर रसों का एक मोहक इंद्रजाल-सा तैयार हो गया।

पर, साहित्य को में मात्र मनोरंजन की सामग्री नहीं मानता। वह कुरूपताओं के खिलाफ संघर्ष करनेवाले मानव के हाथ का सबसे बड़ा श्रस्त है। जन-कल्यागा के साथ जहाँ-कहीं उसने गद्दारी की है; मुक्ते शर्म श्राई है! दृष्टिकोगा की इस लाचारी के कारण ही मेरी तटस्थता खंडित हो गई है। पर, श्रपनी इस लाचारी पर मुक्ते श्रफसोस नहीं। हिंदी-साहित्य के इतिहास बहुत तिखे गए, बहुत लिखे जायँगे। फिर भी मुर्भ लगता है, इसकी जरूरत थी। आज हिंदी सारे राष्ट्र की संपत्ति है। उस पर सबका अधिकार है। उसका प्रसाद उन सब तक पहुँचना चाहिए, जो इस देश के नागरिक हैं और हिंदी के बारे में जानना चाहते हैं। पर, मेरे कुछ अहिंदी-भाषी मित्रों की शिकायत है कि अब तक उन्हें हिंदी-साहित्य का एक भी ऐसा इतिहास न मिल सका, जिसे पढ़ते नींद न आने लगे। उनसे आपह है, वे एकबार यह 'रेखाचित्र' भी देखें; मेंने सत्य के देवता को मुंदर बनाकर प्रतिष्ठित करने का विनम्न प्रयास किया है। हर काल के अंत में उसका साराश देकर विषय को भरसक सहज और स्मृति-मुलभ बना डालने की चेध्या भी की है। आशा है, उन्हें निराशा न होगी। शिकायत कुछ दूर हो सकी, तो परिश्रम को पुरस्कृत मानूँगा।

काफी त्रामी हुत्रा, पुस्तक के कुछ पृष्ठ लिखे गए थे—तब में जी॰ डी॰ कॉलेज (बेगूराय) की सेवा में था। पर, उस कॉलेज की सेवा से वंचित होने पर घर भी छोड़ना पड़ा और खानाबदोशों की जिंदगी मंजूर करनी पड़ी। तब से लगातार चूमता-भटकता किरा हूँ —िबहार से बंगाल और बंगाल से उड़ीसा। अतः, पुस्तक के कुछ अंश ''वेटिंग-इम'' और रेत के डब्बों में लिखे गए; कुछ होटलों और धर्मशालाओं में। पर, बंगाल और उड़ीसा ने छाया न दी होती, तो अब भी पुस्तक आपकी सेवा में आ सकती, इसमें संदेह है।

जिन परिस्थितियों में इसे लिख डा जना पड़ा, उनमें काफी त्रुटियों का रह जाना अस्वामाविक नहीं। पर, त्रुटियों के लिए जमा नहीं चाहता। स्वस्थ समालोचना, जो राह दिखा सके, सर आँखों पर।

अपने अप्रज-तुल्य मदन बाबू और श्रद्धेय श्री सुरेश्वर पाठक की प्ररेगा और पथ-प्रदर्शन को ही मैंने रूप देने की कोशिश की है। अतः यदि इसमें कुछ सार्थक और सुंदर है, तो उन्हों के कारण । डा॰ रामखेलावन पांडेय श्रीर प्राचार्य किपल — मेरे इन पूज्य श्राचार्यों ने कार्य-व्यस्त रहते हुए भी पुस्तक के कुछ श्रंशों को सुन श्रीर सराहकर सुम्मे प्रोत्साहित किया है। पर, स्नेह का प्रतिदान क्या दिया जा सकता है ?

भाई श्रिखिल की प्रशंसा श्रीर श्रालोचना से भी मैंने लाभ उठाया है। प्रूफ देख कर उसने पुस्तक को श्रिधिक श्रुटिपूर्ण होने से बचा लिया है। पर, धन्यवाद से तौल कर श्रपने श्रिभिश्व के स्नेह श्रीर श्रात्मीयता का गौरव कम करना नहीं चाहता।

भाई घनश्याम के तकाजों ने त्राखिर मुक्तसे लिखवा ही लिया, पर श्रीमती प्रताप ने इतनी सुविधाएँ न दी होतीं, तो इन सारी बार्तों के बावजूद किसी तरह पुस्तक का लिखा जाना क्या संभव था ?

श्रंत में, जिन विद्वान् लेखकों के ग्रंथों से मैंने सहायता ली है, उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करना श्रपना कर्ता व्य समभता हूँ।

न जाने कितने ज्ञात श्रौर श्रज्ञात ग्रंथकारों के नाम छूट गए होंगे। उनसे जमा चाहता हूँ।

प्रंथों श्रीर प्रंथकारों की फाइल यह है भी नहीं। यह तो युगों श्रीर प्रवृत्तियों की तस्वीरों का एक श्रलबम है। तस्वीरें सुसंबद्ध श्रीर श्राकर्षक भी हैं या नहीं, श्राप खुद देख लीजिए।

कटक ( उड़ीसा ) २२ सितंबर, १९४४

शिवचंद्र प्रताप



साहित्य का इतिहास ग्रंथों श्रीर ग्रंथकारों के उद्भव श्रीर विलय की कहानी नहीं है। वह काल-स्रोत में वहे श्राते हुए जीवंत सामाज की विकास-कथा है। ग्रंथकार श्रीर ग्रंथ उस प्राण-धारा की श्रीर सिर्फ इशारा ही करते हैं।

## —डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी

\*

श्रव तो सहज-शिद्धा, प्रसन्न-शिद्धा के प्रयत्न चल रहे हैं। साहित्य श्रानंद द्वारा शिद्धा देने का साधन ही तो है। वड़ी-से-बड़ी वैशानिक बातें खेल-खेल में सिखाई जा रही हैं। ऊँची बातें जब श्रपने-श्राप में ही दुर्लम होती हैं, तब शैली के दोष से उन्हें श्रीर दुर्लम बनाना तो श्रपराध करना होगा।



# सुबह होती है



बहुजन हिताय ! बहुजन सुखाय !!

(सिद्ध-साहित्य)

ईसा के पाँच सौ साल पहले।

बहुजन हिताय!

बहुजन सुखाय !!.....

भगवान बुद्ध का शांति-संगीत गूँज उठा—ग्राम-ग्राम में, नगर-डगर में। संगीत गूँजता रहा, भगवान श्रंतर्ध्यान हो गए।

फिर त्यारे ईसा की पहली शताब्दी।

विभाजक रेखाएँ त्यौर छोटी-छोटी परिधियाँ खींची जाने लगीं। दो मत हो गए; दो पथ हो गए—हीनयान और महायान। एक ने कहा—ज्ञानार्जन, पांडित्य और साधना का मार्ग ही निर्वाण का मार्ग है। दूसरा बोल उठा—''भई! साधना का बोभ लाद कर चलने में बुद्धिमानी नहीं। हम तो तथागत के सच्चे अनुयायी हैं; लोक-जीवन को आत्मसात कर चलेंगे।

#### हिंदी साहित्य: एक रेखाचित्र

स्वभावतः हीनयान उपेक्षित रह गया, पीछे छूट गया । महायान के पीछे जनता की अपार सेना चल पड़ी।

काल के पथ पर बौद्धधर्म के दोनों यान अपनी-अपनी गति में चलते रहे और एक-एक कर सात सौ साल बीत गए।

श्राठवीं शताब्दी ने श्रॅंगड़ाई ली। कोलाहल छा गया। घरती से श्राकाश तक वज्र-ध्वित-सी गूँज उठी। यानवालों ने सहमी हुई श्रॉबों से देखा—सामने दो-दो पर्वत खड़े थे—विशाल श्राकृतियाँ, जलते हुई श्रॉखें, ललाट पर त्रिपुंड, कंघे से कमर तक भूलते हुए खांपेति श्रौर पैरों में खड़ाऊँ। ये थे स्वामी शंकराचार्य श्रौर कुमारिल भट्ट।

बौद्धधर्म के यान वैदिक धर्म के इन पर्वतों से आ टकराए। बौद्धों और ब्राह्मणों में होड़ मच गई। तर्क का तूकान उठ खड़ा हुआ। यान चकनाचूर हो गए। पर्वत डोले भी नहीं।

महायान के पीछे-पीछे चलनेवाली जनता की सेना भाग खड़ी हुई। बौद्ध भी, जो भाग सके, भाग चले—तिब्बत, नेपाल, बंगाल, दक्षिण भारत की त्रोर। जो नहीं भाग सके उन्होंने शंकर के शैव-मत से संधि कर ली। पर, संधि कभी-कभी पराजय का पर्याय

बौद्ध भ्रष्ट हो गए, विनष्ट न हुए । भुक गए, दूटे नहीं । शंकर के शैवमत से मंत्र-तंत्र, योग-समाधि, डाकिनी-शाकिनी त्रादि ले-ले कर महायान मंत्रयान बन गया ।

#### बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!!

पर, जब आठवीं शताब्दी की साँभ विदा होने लगी, मंत्रयान अंधकार के गर्त में डूब चला। मीन, मांस, मद्य और मैथुन तक ने उसमें प्रवेश पा लिया। जिस नारी को गौतम ने मुक्ति-मार्ग की बाधा कहा था, उसी को उनके अनुयायी, मुक्ति का साधन मान कर, साथ लिए डोलने लगे। यह और एक कदम नीचे की अवस्था थी, जिसे इतिहास ने वज्रयान कहकर पुकारा।

इन वज्रयानी साधकों की टोलियाँ त्रांघ्र की राजधानी पैठन,धन्य-कटक त्रीर श्रीपर्वत से होती हुई नालंदा त्रीर विक्रमशिला जा पहुँची।

"बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!!" की व्यमृत-व्यनि से नालंदा त्यौर विक्रम शिला के शून्य जनपथ भी एक बार मुखरित हो उठे। तथागत के इस प्रदेश में त्याकर बज्जयानियों को जैसे व्यपना खोया हुत्या ज्ञान मिल गया। वे सिद्ध हो गए।

पर, भगवान बुद्ध की तरह वे पूरे निरीश्वरवादी बने न रह सके। उन्हें लगा, ईश्वर या ईश्वर-जैसी कोई सत्ता कहीं जरूर है।

गुरु का महत्त्व भी उन्होंने माना। उसके बिना गंतन्य तक पहुँच पाना कैसे संभव हो सकेगा ? राह कितनी कठिन है ! पग-पग पर माया की बिछ्ठलन, कदम-कदम पर काँटे ! पर शर्त है ; गुरु योग्य होना चाहिए। श्रंधा श्रंधे को कूएँ से निकालेगा तो क्या, ख़ुद भी गिर जायगा—

जाव रा श्राप जिराजाई, ताप रा शिष्य करेई।

हिंदी साहित्य : एक रेखाचित्र

श्रंधा श्रंध कड़ाव तिमि वेएएा वि कूप पड़ेई।

पर, पहचान कठिन है। त्र्याडंबर का मोटा लबादा श्रोढ़ कर हर मूर्ख पंडित बना बैटा है। सिद्धों ने कहा, इनसे बच कर चलने की जरूरत है। भरपूर खबर ली उनकी—

> पंडित सऊल सत बखानई, देहइ बुद्ध बसंत न जानीउ; श्रवणागमण ग तेज बिखडिउ, तोवि निलज भणाइ हों पंडिउ।

अर्थात् पंडित समूल सत्य का बखान तो करता है, पर बुद्ध की स्थित तक नहीं पहुँचा सकता। अपने तेज से वह आवागमन के बंधन को खंडित नहीं कर सकता है। फिर भी, निर्लञ्ज अपने को पंडित कहता है।

दुनिया के दुःख को देखकर इन सिद्धों के श्रंतर से करुणा की मंदािकनी फूट निकली। संसार को त्यागने की सीख देनेवालों को उन्होंने डाँटा। कहा—संसार दुःखों से भरा है, इसीिलए तो उसे श्रपनाने की जरूरत है। संसार के दुःख संसार के प्रयोग से ही दूर हो सकते हैं; जैसे विष, विष के प्रयोग से।—

जिमि विस भक्खाइ विसिंह पलुता, तिमि भव भुञ्जह भवहि न जुता।

## बहुजन हिताय ! बहुजन सुखाय !!

उन्होंने कहा, भोगों से भागने की जरूरत नहीं। चाहिए तो यह कि मनुष्य में संसार के सारे भोग समा जायँ त्र्योर वह विचलित न हो। सागर में कितनी नदियाँ समा जाती हैं, पर वह विचलित कहाँ होता है ?

श्रीर, नारी से घवराना तो सबसे बड़ी कायरता है। पानी कहीं नमक से डरता है ? वह तो उसे घुला कर श्रात्मसात कर लेता है! साधक को चाहिए कि नारी को वैसे ही श्रात्मसात कर ले—

> जिमि लोगा विलिज्जइ पागिएँहि, तिमि धरगी लइ चित्त।

त्याग भी नहीं, त्यासिक भी नहीं—दोनों के बीच का मार्ग था उनका—सहज साधना का मार्ग । संसार की प्रयोगशाला में बैठकर सत्य की खोज —यही तो कबीर ने भी किया!

तब समाज की हालत बड़ी बुरी थी—असंख्य जातियाँ, असंख्य वर्ण । ब्राह्म ए अपने आगे किसी को गिनते ही न थे। शूद्र उनके दंभ की चक्की में पिसे जा रहे थे। सिद्धों से रहा न गया। दंभ, घृणा और विद्वेष के स्तूपों पर उनकी वाणियाँ वज्र बन-बन कर गिरने लगीं। भगदड़-सी मच गई।

वह सिद्धों की मंडली नहीं, क्रांतिकारियों की सेना थी। उसमें सभी वर्ग के, सभी वर्ण के लोग थे—राजा, रानी और राजकुमारी; ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य; दर्जी और घोबी से लेकर डोम और चमार तक।

#### हिंदी साहित्य: एक रेखाचित्र

उनके भावों श्रोर विचारों में दहकते श्रंगारों से भी श्रिधिक दाह है, श्रमृत से भी श्रिषक जीवनी-शक्ति! पर भाव श्रोर भाषा—विजली के ये दो तार जब तक ठीक से जुड़ते नहीं, प्रकाश की किरणों नहीं फूटतीं। उनके छंदों से प्रकाश की किरणों फूटीं, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा, जनता के लिए कहा, जनता की भाषा में कहा।

उनकी भाषा "संध्या-भाषा" थी । विद्वानों ने "संध्या" शब्द के अनेक अर्थ किए । किसी ने कहा—उसकी उत्पत्ति संस्कृत के 'अभिन्ने त' शब्द से हुई हैं ; वह अभिन्नाययुक्त भाषा हैं । किसी ने कहा—उस समय अपन्नंश का दिनमान ढल रहा था, हिंदी अँगड़ाई ले रही थी। वह दोनों के बीच की चीज हैं—संध्याकाल की भाषा। कुछ विद्वान् उसे बिहार में आज भी बोली जानेवाली मगही का ही माचीनतम रूप मानते हैं।

मतीकों श्रौर उलटवासियों के मयोग सिद्धों ने खुलकर किए, जैसे, श्रागे चलकर कबीर श्रादि ने।

हजार वर्ष से ज्यादा हुए। उस दिन सरहपाद को पाकर नालंदा की घरती घन्य हो गई। उस दिन हिंदी के ध्रॉगन में सोने की सुबह मुस्कुरा उठी। सिद्ध-साहित्य के प्रथम किन होने के नाते वे हिंदी के पहले किन थे। वे बहुत दिनों तक नालंदा में रहे, फिर एक शर बनानेवाली कन्या को जोगिनी बनाकर जंगल चले गए।

उस पथ पर न जाने और कितने चरण गतिशील हो उठे होंगे। पर अब तक लुईपा, भुसुकपा, डोंबीपा आदि चौरासी सिद्धों के

## बहुजन हिताय ! बहुजन सुखाय !!

नाम ही अपने युग की सीमा को लाँघ कर अपने युग तक पहुँचाः सके हैं।

श्राज हिंदी के जन्म देनेवाले उन सिद्धों श्रोर हम हिंदी-भाषियों के बीच समय का कितना बड़ा व्यवधान खड़ा है! हम उन्हें देख नहीं सकते, उनसे बातें नहीं कर सकते। पर, उनकी श्रमर वाणियाँ श्राज भी नालंदा श्रोर विक्रमशिला के खंडहरों से उठ-उठ कर श्राकाश में गूँज रही हैं। श्राज भी उन खंडहरों के भगन हृदय से करुण संगीत निःसत हो रहा है—

बहुजन हिताय ! बहुजन सुखाय !!

### अहिंसा परमोधर्मः

( जैन-साहित्य )

पटना जिले का पात्रापुरी गाँव। चारों त्र्योर दूर-दूर तक फैले धनखेतों में फसल भूम रही। जन-कोलाहल से दूर उस हरियाली में सरोवर ढलमल कर रहा, जैसे तरल दर्पण। काँपती-सिहरती जल-राशि में संगमर्भर का मंदिर —मानो, सरोवर का मन मूर्च हो उठा हो।

किनारे-किनारे मंदिर, चारों श्रोर मंदिर। श्रगरु का धुत्र्याँ, फूलों की महँक, घंटों का मंद्र घोष। सामूहिक गान की लहरी श्रनीभूत हो-होकर वातावरण में बिखर-बिखर जा रही है।

यहीं वद्ध मान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। त्र्याज भी लोग दूर-दूर से यहाँ की धूल सर पर चढ़ाने त्र्याया करते हैं।

इस मिट्टी में राष्ट्र श्रीर राष्ट्रभाषा का गौरवमय श्रतीत सो रहा है। हिंदी को जन्म देने का श्रेय नालंदा, विक्रमशिला श्रीर उनके चौरासी सिद्धों को ही नहीं, पावापुरी श्रीर उसके श्रसंख्य जैन कवियों को भी है।

#### श्रहिंसा परमोधर्मः

इसकी मिट्टी में अपनी कल्पना को एकबार कॉकने दीजिए, इतिहास कलमल कर उठेगा।

\* \*

लीजिए, यह मौर्यों का युग हैं। अब देखिए, यह कौन आ खड़ा हुआ—लंबा-तगड़ा, नंग-धड़ंग! नहीं पहचाना? ये हैं भद्रवाहु—जैन-धर्म के दिगंबर संपदाय के प्रवर्तक।

एक बार की बात है, जोरों का अकाल पड़ा। अन का एक करा भी मिलना कठिन हो गया। जल की एक बूँद भी दुर्लभ हो गई। पूरे बारह वर्षों तक यही स्थिति बनी रही। जिंदगी और मौत के संघर्ष में मौत का पलड़ा भारी पड़ने लगा। पर भद्रवाहु त्रिकाल-दर्शी थे। उन्हें मालूम था, ऐसे दिन आनेवाले हैं। अतः, पहले ही अपने तमाम शिष्यों को दक्षिणापथ तथा सिंधु आदि देशों में भेज दिया था। स्वयं वहीं बने रहे। पर अपने-आप को जीवित रखने के लिए जितने भोजन की आवश्यकता थी, उतने में कोई दूसरा जीवित रह ले सकता था। अतः, निराहार रहकर उन्होंने समाधि अहण कर ली।

कैसा त्याग ! कैसी उदारता !! "जो संपूर्ण मनुष्यता है, वहीं तो देवत्व हैं।"

श्रीर, थोड़ी दूर पर वह जो धुँधली-सी छायाकृति डोल रही हैं—रवेत वस्त्रों से सुसन्जित; उन्हें पहचान सके श्राप? वे हैं स्थूलभद्र—रवेतांवर संप्रदाय के प्रवर्तक।

हिंदी साहित्य : एक रेखाचित्र

पर, हम तो भद्रवाहु और उनके संपदाय के ही ऋगी हैं। वे न होते तो हिंदी को यों सींच-सींचकर पल्लिवत कौन करता ? आदि हिंदी में जितना उन्होंने लिखा, उतना शायद ही किसी ने।

हमारे-उनके बीच त्र्याज समय का जितना भी बड़ा व्यवधान क्यों न हो, उनका साहित्य हमारे पास है। वे जितने दूर हैं, उतने ही समीप भी। चाँद त्र्याकाश में हैं, पर चाँदनी यत्र-तत्र-सर्वत्र।

उन जैन कियों ने श्रंधिवश्वास के गाढ़े पर्दे को चीरकर सत्य के दर्शन किए श्रीर उसे भाषा दे दी। उनके निर्भीक स्वर पर चढ़ कर उस दिन जब सत्य गरज उठा; श्राडंबर के प्राण सिहर उठे। बृढ़ी जिंदगी तन कर खड़ी हो गई।

उन्होंने कहा — भोले मनुष्य ! तू भगवान से भी महान् है; क्योंकि भगवान मनुष्यता के ब्यादर्श का ही नाम है। कुप्रवृत्तियों पर विजय पा लेनेवाला हर मनुष्य महान् है, भगवान है। बाहर नहीं, भीतर देख ! ब्यपनी सद्प्रवृत्तियों को पहचान, विकसित कर !!

> जोइय जियडइ जासु पर, एक जििए वसई देउ। जम्मएा मरएा विविज्जिड, तो पावइ पर लोउ।।

जिसके हृदय में जन्म-मरण से परे एक परमदेत्र निवास करता है, वही परलोक पाप्त करता है।

#### श्रहिंसा परमोधमः

उन्होंने कहा—तू अपने भाग्य का आप निर्माता है। कर्म की छेनी-हथौड़ी से काट-छाँटकर भाग्य की सुंदरतम प्रतिमा गढ़ी जा सकती है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे का बुरा। इसलिए सत्कर्म पर विश्वास करना सीख!

उन्होंने कहा—लेकिन, कर्म के सामने कर्म का आदर्श भी होना चाहिए—लोक-कल्यागा! उसे करुगा और क्षमा से अनु-प्राणित होना चाहिए; अहिंसा उसकी आधार-शिला हो। कहीं ऐसा न हो कि तेरे आचरगा छोटे-से-छोटे जीव के लिए भी दुःख के कारगा बन जायँ!

उन्होंने चेतावनी दी—भोले कर्मयोगी! देख, तेरी राह पर काले साँपों ने डेरा डाल रखा है। तेरी इंद्रियाँ फुंफकार रही हैं, वासना का विष उगल रही हैं। संभलकर कदम बढ़ा—

> भोगहँ करिं पमागु जिय इंदिय मकरि सदप्प इंति गा भल्ला पोसिया दुद्धें काला सप्प

भोगों का परिमाण रख। इंद्रियों को श्रमिमानी न बना। दूध पिला पिलाकर काले साँपों का पोषण करना भला नहीं।

संयम श्रीर त्याग की इस भावना को उन्होंने कविता में ही नहीं, स्वयं श्रपने दैनिक जीवन में भी उतार कर रख दिया।

#### हिंदी साहित्यः एक रेखाचित्र

पर, हर किसी के लिए यह सहज नहीं। गुरु की कृपा जरूरी है। सत्गुरु मिल गया तो असंभव भी संभव हो जायगा।—
ताम कुतित्थई परिभमई धुत्तिम ताम करंति।
गुरुहुं पसाएं जाम गा वि देहहं देउ मुग्ति।।

कुतीर्थों का परिश्रमण श्रीर धूर्त्तता लोग तभी तक करते हैं, जबतक गुरु के प्रसाद से देह के भीतर रहने वाले देवता का ज्ञान नहीं हो जाता।

पर, सत्गुरु को ढूँढ़ लेना जो त्रासान नहीं ! यहाँ तो पाखंडियों की सेना खड़ी है। सिद्धों को उनसे फगड़ना पड़ा था। जैन-कवियों को भी व्यंग्य के वाण चलाने पड़े। उन्होंने कहा—

मुंडिय मंडिय मुंडिया सिरु मुंडिउ चित्त न मुंडिया। चित्तहं मुंडगु जिं कियउ, संसारहं खंडगु तिं कियउ॥

हे मूँड मुड़ानेवालों में श्रेष्ठ मुंडी ! तूने सिर ही मुड़ाया; चित्त नहीं। संसार का खंडन तो वही कर सका, जिसने पहले चित्त का मुंडन कर डाला।

पोथी रटकर पंडित बननेवाले भी बचकर न जा सके। उन्होंने फटकारा—

पंडिय पंडिय पंडिया कग्नु कुंडिव तुस कंडिया। अत्थे गंथे तुट्ठोऽसि, परमत्थु ए जाएहि मूढ़ोसि।। ओ पंडितों में श्रेष्ठ ! तू करा को छोड़कर तुष कूटता है। प्रंथ और उसके अर्थ से ही संतुष्ट है; परमार्थ नहीं जानता। तू मूढ़ है!

#### अहिंसा परमोधर्मः

निस्संदेह त्रादि हिंदी के जैन साहित्यकारों ने रूढ़िवाद त्रौर त्रांधविश्वास के खिलाफ बग़ावत की थी, गुमराह जनता को वैज्ञानिक दृष्टि दी थी।

आज से लगभग बारह सौ वर्ष पहले की बात है। विक्रम की आठवीं शताब्दी के आसपास आर्यावर्त में मरुतिदेव नाम के एक बड़े प्रतिभाशाली किन हुए थे। उनकी स्त्री का नाम था पिद्मनी—यथा नाम, तथा गुरा। माता पिद्मनी ने स्वयं देव के रूप में सौंदर्य और कला को जन्म दिया। स्वयंभूदेव जैन साहित्य के पहले किन हुए—किन का पुत्र किन!

परंपरा दूटी नहीं। स्वयंभूदेव के पुत्र त्रिमुवन भी किव हुए— किव ही नहीं, उद्घट विद्वान् त्र्यौर त्र्यमितम वैयाकरण भी। त्रिमुवन ने त्र्यपने पिता स्वयंभूदेव की सुप्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ कृति 'प्रसचित्र' (रामायण का ही थोड़ा परिवर्तित रूप) में पर्याप्त संशोधन त्र्यौर सुधार किए।

स्वयंभूदेव की अन्य कृतियाँ भी हैं—पंचमिचरिउ, स्वयंभू-छंद आदि।

त्र्यादि हिंदी के इस त्र्यादि जैन किन को शत्-शत् प्रगाम ! त्र्योर, महाकिन पुष्यदंत तो जैन साहित्य में एवरेस्ट की ऊँचाई पर खड़े हैं।

—धँसी हुई निस्तेज श्राँखें, पिचके हुए गाल, हाड्डियों का ढाँचा कुरूपतार्श्रों का प्रतीक—विश्वास नहीं होता कि पुष्यदंत-जैसा हिंदी साहित्यः एक रेखाचित्र

महाकिव इतना दीन-हीन और कुरूप रहा होगा। हाँ, उनके दाँत बड़े उजले थे—कुंद के फूल, शायद तभी नाम पुष्यदंत था। तन जितना दुर्वल और कुरूप, मन उतना ही सबल और सशक्त। पुष्यदंत के चेहरे पर कभी शिकन न आई, होठों से मुस्कुराहट न गई। स्वाभिमान तो कूट-कूट कर भरा था। एक बार आअयदाता से अनबन हो गई और महल के सुख-ऐरवर्य पर लात मार कर वह वन के एकांत में चला आया। किसी ने पूछा तो बोल उठा—दुर्जनों की टेढ़ी भौंहें देखना उचित नहीं, चाहे गिरि-कंदराओं में घास खाकर क्यों न रहना पड़े। मा की कोख से उत्पन्न होते ही मर जाना ठीक है, राजा के दुर्वचन सुनना ठीक नहीं।

पुष्यदंत ने अपने अनेक अंथों की रचना की—गायकुमार चरिउ, यशहर चरिउ और कोश-अंथ।

इस स्वामिमानी एवरेस्ट पर हिंदी को गर्वे हैं।

पर, जैन साहित्य के आँगन में और भी न जाने कितनी नमस्य और प्रणम्य मूर्त्तियाँ हैं—हेमचंद्र, धनपाल, ग्रायगांदि, मुनि रामसिंह, अभयदेव सूरि और चंद्रमुनि।

मत्येक की वेदी पर श्रद्धा के दो-दो फूल !

जाग मछंदर, गोरख त्राया !

( नाथ-साहित्य )

हवा के हिंडोल पर भूमती हुई चाँदनी रात। तारों की छाया में हिम-मंडित कैलाश का रजत-शिखर। दूर-दूर तक वर्फ की सफेद चादर-सी बिछी थी। मानसरोवर के जल पर चाँद का विंब काँप रहा था। चारों श्रोर शांति—श्रखंड श्रीर श्रसीम।

पास ही शिलाखंड पर भगवान शंकर के वक्ष से सट कर पार्वती बैठी थीं। न जाने क्या सोचते-सोचते पल भर को उनकी हिष्ट पर्वत-शिखरों के उस पार नक्षत्र-लोक में खो गई। वे हठात् बोल उठीं—प्रभो ! एक बात पूछूँ ? श्रापको मैं श्रिधिक प्रिय हूँ या यह मुंडमाल ?

भगवान शंकर मुस्कुरा उठे। बोले—"गौरी, तुम मुक्ते प्राणों से भी अधिक प्रिय हो!"

"पर, गले से निरंतर भूलते रहने का यह सुहाग गौरी को कहाँ मिलता ?"

#### हिंदी साहित्य: एक रेखाचित्र

"मिलता है, देवी! मेरे गले से मूल रहे ये मुंड गौरी के ही तो हैं!"—भगवान जरा गंभीर हो उठे—"गौरी बार-बार जन्म लेती हैं, बार-बार मरती हैं और शंकर हर बार...."

"लेकिन, भगवान!"—पार्वती के विस्मय का ठिकाना न रहा— "ऐसा क्योंकर होता है ? क्या कारण है कि गौरी बार-बार मरती है श्रौर भगवान कभी...." भगवान शंकर बीच ही में बोल उठे— यह एक गुप्त रहस्य है। पर इसकी चर्चा के लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं।"

च्योर, दोनों क्षीर-सागर के एकांत में जा पहुँचे। रवेत चंचल लहरों पर नौका थिरक चली। भगवान ने कहना शुरू किया। पर थोड़ी देर सुनने के बाद ही पार्वती को नींद च्या गई। हुंकारी भरने की च्यावाज फिर भी पूर्ववत च्याती रही। भगवान ने ताड़ लिया। मीननाथ नाम के योगी, मछली का रूप धारण कर, डोंगी के नीचे बैठे, चोरी-चोरी सब सुन रहे थे। उन्होंने कुद्ध होकर शाप दे डाला—जा, तू एक दिन सारा ज्ञान भूल जायगा!

कुछ दिनों बाद ही शिष्यों को छोड़ कर मीननाथ कदली देश जा पहुँचे। शाप साथ लग गया।

कदली देश की दासियाँ भी सुंदरता की प्रतिम्तिं होती हैं, रानियों का तो कहना ही क्या ? मंगला और कमला—वहाँ की दो पटरानियाँ थीं। दोनों असीम सुंदरी—दोनों एक-दूसरे से बढ़-चढ़ कर ! उनके रूप की लौ पर योगी का ज्ञान पतंग बन कर लुट गया।

#### जाग मछंदर, गोरख आया !

गोरखनाथ गुरु के पतन की कहानी सुनकर स्तंभित हो गए। उद्धार के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर, उन्होंने कदली-वन की राह ली। ब्राह्मण देख कर लोग प्रणाम करने लगे। आशीर्वाद वे कैसे न देते! पर सिद्ध थे, उनके त्राशीर्वादों से सब पापी-तापी दु:ख-मुक्त होने लगे। इसे ठोक न समफकर उन्होंने योगी का वेश घारण किया। चलते-चलते कदली देश जा पहुँचे श्रौर एक सरोवर के किनारे वकुल-पेड़ की छाया में आसन डाल दिया। थोड़ी देर में सरोवर से स्नान कर एक सुंदरी त्र्याई। चाँद-सा मुख, नागन सी लटें, मृगी-मी श्रॉंखें—रूप की ऐसी माया उन्होंने शायद पहले न देखी थी। वह श्राँखें नचाकर मुस्कुरा उठी। गोरख ने अवसर से लाभ उठाया ; गुरु के संबंध में सारी वातें मालूम कर लीं। उसने बताया कि जहाँ मीननाथ पटरानियों के साथ बिहार कर रहे हैं, वहाँ योगी का प्रवेश निषिद्ध है। जाने पर प्राण-दंड मिलेगा। त्र्यतः, गोरख ने एक सुंदर नर्तकी का रूप धारण किया। किसो तरह वहाँ जा पहुँचे श्रोर श्रवसर दूँ द कर मृदंग पर बजाया—

जाग मर्छंदर , गोरख श्राया ! जाग मर्छंदर , गोरख श्राया !!

श्रीर, मीननाथ जाग उठे। उन्हें श्रपना खोया हुआ ज्ञान मिल गया। प्रतिकार-स्वरूप कदली देश की स्त्रियों ने गोरखनाथ के प्राण लेने का षड्यंत्र किया। पर, गोरखनाथ ने शाप दे डाला, श्रीर वे सब-की-सब चमगादङ बन गईं। श्रपने गुरू श्रीर कदली-वन की

#### हिंदी साहित्य : एक रेखाचित्र

रानी से उत्पन्न गुरु के पुत्र विंदुनाथ को साथ लेकर गोरख अपने स्थान विजयनगर को लौट आए।

\* \*

नाथपंथ के प्रवर्तक श्री मीननाथ (अथवा मत्स्येंद्रनाथ) के संबंध में यह दंतकथा काफी प्रचलित है। पर, दंतकथा भी बिलकुल निराधार नहीं होती। इससे इतना तो अवस्य पता चलता है कि मीननाथ नाथपंथ के प्रवर्तक थे और गोरखनाथ उनके शिष्य। ऐसा भी समभा जा सकता है कि मीननाथ (जिन्होंने भगवान शिव से महाज्ञान प्राप्त किया था) पहले शैव थे; फिर वज्रयानियों की उस साधना-पद्धति के चक्कर में जा फँसे, जिसमें नारी का सेवन आवस्यक समभा जाता है। तीसरी बात यह कि उनके शिष्य गोरखनाथ बड़े कौशल से उन्हें वज्रयान से विरत कर फिर सही रास्ते पर लाए।

अब तक की खोजों के आधार पर ऐसा जान पड़ता है कि मीननाथ, गोरखनाथ आदि नाथपंथ के आदि-प्रवर्तक नवीं शताब्दी के आस-पास आविभूत हुए थे।

गोरखनाथ के शिष्यों में चौरंगीनाथ बड़े प्रसिद्ध हुए। विमाता ने उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा, पर, बालू से तेल निकला है कहीं ? चौरंगीनाथ विचलित न हुए। क्रुद्ध होकर, विमाता ने उनकी आँखें निकलवा लीं, हाथ-पाँव कटवा कर उन्हें कूएँ

#### जाग मछंदर, गोरख आया !

में डलवा दिया। श्रीर, कहते हैं, चौरंगीनाथ पूरे बारह वर्षों तक उसी हालत में कूएँ में पड़े रहे। गोरखनाथ ने श्रपने गुरु की कृपा से उनका उद्घार किया।

श्रीर, राजा भरथरी के नाम से कौन परिचित नहीं ? एक बार वे शिकार में गए। संयोगवश, उन्होंने देखा कि किसी शिकारी को साँप ने काट खाया, श्रीर वह मर गया। उसकी स्त्री उसे चिता पर रखकर तुरत उसके साथ-साथ स्वयं भी सती हो गई। राजा विस्मय-विमुग्ध हो रहे।

"महारानी पिंगला इस स्त्री की बराबरी कर सकती है क्या ?"
—रह-रह कर संदेह उनके मन में चक्कर काटने लगा; क्यों न
परीक्षा ही ले ली जाए ? ठीक तो। राजा ने पिंगला से यह कथा
कही तो वह बोल उठी—"मेरे सती हो जाने के लिए तो तुम्हारी
मृत्यु का समाचार ही काफी है।" पर, शंकाम्रस्त राजा के मन को
विश्वास न हो सका। कुछ दिनों के बाद, जब वे फिर शिकार पर
गए तो वहाँ से रानी के पास अपनी मृत्यु की भूठी खबर मिजवा
दी। सुनते ही रानी पिंगला चिता में जलकर भरम हो गई।
घर आकर राजा ने जब पिंगला का भरमावशेष देखा, तो एँड़ी-तले
से घरती खिसक गई।

समय पर गोरखनाथ त्र्या पहुँचे। वह दृश्य देखकर, उन्होंने त्र्यपने हार्थों से त्र्यपना भिक्षा-पात्र गिर जाने दिया। पात्र दूक-दूक हो गया। त्र्यौर, भरथरी की ही तरह गोरख भी फूट-फूट कर रो पड़े।

#### हिंदी साहित्य : एक रेखाचित्र

"भिक्षा-पात्र जैसी तुच्छ वस्तु के दूट जाने पर त्र्याप रोते हैं ?"
—भरथरी ने विस्मित होकर प्रश्न किया—"वह तो दूसरा भी मिल
सकता है।"

"दूसरी तो पिंगला भी मिल सकती हैं।"—गोरख ने कहा
—"फिर आप उसकी मृत्यु पर क्यों शोक मना रहे हैं।" और, ऐसा
कह कर गोरखनाथ ने चिता पर जल डाल दिया। देखते-ही-देखते
चिता से एक दो नहीं, पच्चीस-पच्चीस पिंगलाएँ उठ खड़ी हुई। योगी
ने फिर जल का एक झींटा मारा और चौबीस बिलीन हो गई, एक
शेष रह गई। राजा का मोह दूर हो गया। राजा भरथरी अब
योगी भरथरी हो गए।

'माँ' कह कर, पित ने पत्नी के त्र्यागे भिक्षा के लिए हाथ फैला दिए। उन हाथों पर पिंगला की त्र्याँखों ने त्र्यपने श्रक्षय कोष लुटा डाले। मोह का तिनका बह गया, पर ज्ञान की शिला टस-से-मस न हुई।

भरथरी 'राज-पाट, धन, धरिण-धाम' सब त्याग कर गोरख की शरण में जा पहुँचे। पिंगला कातर नैनों से देखती रही, और उसका भरथरी चला गया।

गोपीचंद भी तो कुछ ऐसे ही सांसारिक सुखों पर लात मार कर ज्वालेंद्रनाथ के शिष्य हो गए थे।

भरथरी त्र्यौर गोपीचंद की कहानियाँ, जनता का स्त्रर पाकर, करुग संगीत बन गईं। राजपर्थों त्र्यौर वीथियों में, त्र्याज भी उन गीले गीतों की एकाध कड़ी जब-तब सुनाई दे जाती है।

#### जाग मछंदर, गोरख श्राया!

नाथपंथ में निम्नलिखित नौ नाथों की बड़ी चर्चा है:-

१. आदिनाथ

२. मत्स्येंद्रनाथ

३. गोरखनाथ

४. गाहिसीनाथ

प्. चर्पटनाथ

६. चौरंगीनाथ

७. ज्वालेंद्रनाथ

मतृ नाथ (भरथरी)

#### रः गोपीचंद

पर, इनके अतिरिक्त भी बहुतेरे नाथ हैं, जो कम महत्त्वपूर्ण नहीं। नाथपंथ के ये साधक पहले साधक थे, फिर कवि। इसीलिए नाथ-साहित्य में सर्वत्र योग और साधना की ही धूम है।

एक दीप दूसरे दीप को जला देता है। पूर्ववर्ती कलाकार परवर्ती कलाकार को आलोक-दान देता है। सिद्धों ने नाथों को कम प्रभावित नहीं किया, पर प्रभावित होना और बात है, अंधानुकरगा और बात। कहीं-कहीं तो नाथों ने सिद्धों का विरोध भी किया है।

सिद्धों को सर्वत्र शून्य-ही-शून्य दिखाई पड़ा था। उनका 'शून्य' निरीश्वरवादी धारणा का द्योतक था। नाथों ने भी 'शून्य' की बड़ी चर्चो की, पर ईश्वर की सत्ता का मतीक मानकर; उन्होंने कहा—

सुंनि ज माइ, सुंनि ज बाप, सुंनि निरंजन श्रापे श्राप। सुंनि के परचा मया संधिर; निःचल जोगी गहर गॅमीर।। हिंदी साहित्य : एक रेखाचित्र

अर्थात् वह ईश्वर शून्य-रूप है। वही माता है, वही पिता भी है। अतः, शून्य का परिचय प्राप्त कर, योगी स्थिर, निश्चल एवं गंभीर हो जाता है।

पर उस शून्य तक पहुँचने का कोई उपाय ? सिद्धों ने सहज पर जोर दिया था। त्रासिक्त त्रीर विराग के बीच का मार्ग उनका मार्ग था। नाथों ने कहा—नहीं, बिना वैराग्य के जीव का कल्यारा संभव नहीं। संसार की क्षरणमंगुर रंगीनियों से दूर रहना ही श्रेयस्कर है।

> "धन जोवन की करें न त्रास, चित्र न राखें कामिनी पास।"

हठयोग, कायाकल्प त्यादि पर भी उन्होंने काफी जोर दिया--

''सास उसास वाइ को भाषिवा, रोकि लेहु नव द्वारं। छुठे छुमासि काया पलटिवा, तब उन मनीं जोग अपारं।।''

नाथों के अनुसार वैराग्य और हठयोग का मार्ग ही मुक्ति का सचा मार्ग है। पर, इतना जान लेने से ही तो काम नहीं चल जाता। कोई पथ-पदर्शक तो चाहिए ही। सिद्धों ने गुरु की महिमा गाई थी, नाथों ने भी गुरु का महत्त्व स्वीकार किया—

#### जाग मछंदर, गोरख श्राया!

श्राकाश तत सदाशिव जागाम, तिस श्रमिश्रंतिर पथ निर्वाणम । त्यंडे परयाम् ै नय गुरुमुषि, जोई बहुडि श्रावागमन न होई ॥

जिसने आकाश-तत्त्व (शून्य) और सदाशिव को जान लिया हैं तथा अपने हृदय में निर्वाण का पद प्राप्त कर लिया हैं, वैसे गुरु से जो भगवान का परिचय प्राप्त करता है, उसका फिर से आवागमन नहीं होता।

पंडितों त्र्यौर पोथियों की भत्सीना सिद्धों ने की थी, नाथपंथी भी नहीं चूके। उन्होंने कहा--

> "काजी, मुल्लाम, कुराणम्, लगाया ब्रह्म, लगया वेदम्। कापड़ी संन्यासी तीरथ भरमाया, न पाया चुवाणम पदका मेवम्॥"

इन सारी बातों को दृष्टिगत रख कर विचार करने पर कुछ ऐसा लगता है कि "सिद्धों की परंपरा ही विकसित और परिवर्तित रूप में नाथों के द्वारा अपनाई गई।" पर, लोकप्रियता जितनी सिद्धों को मिली, उतनी नाथपंथियों को नहीं। ऐसा कदाचित इसलिए हुआ कि नाथ-संप्रदाय की साधना-पद्धित आम जनता के लिए अपेक्षाकृत कठिन थी। पर, इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि तत्कालीन जन-जीवन से नाथपंथ का कोई संबंध न था।

"उस समय जब मुसलमानों का धार्मिक ऋत्याचार बढ़ रहा था, गोरखनाथ के शिष्यों ने ऋपनी रचनाओं द्वारा उसका विरोध किया था। उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि हिंदू और मुसलमान, दोनों प्रभु के सेवक हैं, और योगी उन दोनों में कोई अंतर नहीं देखते।"—

> "हिंदू मुस्लिम खुदाइ के बंदे, हम जोगी न रखें किस ही के छुंदे।"

भाषा भी नाथपंथियों ने जनता की ही अपनाई। पर, विषय की दुरूहता अभिन्यक्ति को भी गंभीर बना देती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम समक्रते हैं, पर समका नहीं सकते। गूँगा गुड़ का स्वाद ले सकता है, बता नहीं सकता। ईश्वर के खोजियों की भी कुछ ऐसी ही दशा होती है। नाथों ने जहाँ कहीं ब्रह्म-संबंधी अपनी अनुभूतियों को न्यक करना चाहा, उनकी वाणी अटपटी हो गई। एक उदाहरण लीजिए—

"नाथ बोले श्रमृत वागी, बरसैगी कॅंबली भीजैगा पानी।"

ऐसी श्रटपटी वाणियाँ श्रथवा "उलटवासियाँ" नाथ-साहित्य में प्रजुर परिमाण में भरी पड़ी हैं। सिद्धों के साहित्य में भी इसके श्रसंख्य उदाहरण देखने को मिलते हैं।

#### जाग मछंदर, गोरख श्राया!

फूल से फल का पता मिल जाता है। नाथ-साहित्य में कबीर श्रौर उनकी परंपरा के दर्शन किए जा सकते हैं।

जटा श्रीर कुंडल धारण किए, बाघंबर श्रीर रुद्राक्ष की माला पहने, भरम रमाए, कमंडलु लिए—ऐसी श्राकृतियाँ श्राज भी उत्तर-भारत के श्रामों श्रीर जनपदों में डोलती फिरती हैं। उन्हें देखकर गोरख श्रीर मछंदर का युग श्राँखों के श्रागे कलमल कर उठता है। 'न त्र्याप त्र्याए, न मेजीं पतियाँ'

( शृंगारी ग्रौर मनोरंजक साहित्य )

विक्रम की स्यारहवीं शताब्दी । हिन्दी साहित्य की गंगा, सिद्धों श्रीर नाथों की पथरीली साधना-भूमि से होती हुई, शृंगार श्रीर मनोरंजन के हरे-भरे समतल में श्रा पहुँची ।

जीव और ब्रह्म की चर्चा बहुत हो चुकी थी। जीवन और जगत् की बारी आई। कवियों ने एक बार प्रेम और विरह का महत्त्व भी समभा।

श्रब्दुर्रहमान कदाचित हिंदी के पहले ऐसे किन थे, जिन्होंने महसूस किया कि प्रेम जीवन को एक साथ ही मधुर और अमर बना डालनेवाला अमृत है। अपने सुमसिद्ध ग्रंथ 'संनेह-रासय' में किन ने नियोगिनी के दग्ध हृदय का बड़ा ही मार्मिक चित्र अंकित किया है। पंक्ति-पंक्ति से करुणा अलक उठती है। किनता जितनी सजीव है, माषा-शैली उतनी ही मंजी हुई। काश! उनकी अन्य कृतियाँ भी मिल पातीं।

#### 'न ग्राप त्राए, न भेजीं पतियाँ'

बारहवीं शताब्दी का प्रभात—सं० ११०७। मध्यप्रांत के डगर पर कोई गूजरी नारी चली त्र्या रही थी। चाँद-सा मुखड़ा, खंजन-से मद-भरे नैन, मोतियों से सुशोभित पीन पयोधर—नजर जो पड़ी तो कवि हाथों से छूट गया। बोल उठा—

> रे धिंगि ! मत्त मश्चंगज गामिगि, खंजगा लोश्चिगि चंदमुही । चंचल जोव्वगा जात गा जागाहि, धइल समप्पहि काइ गाही ।।

सुंदर गुज्जर गारि, लोश्रग दीह विसारि। पीग पत्रोहर भार, लोलिश्र मोत्तिश्र हारि।।...

ये थे कवि बब्बर। इन्होंने मायः ऐसी ही स्फुट कविताएँ लिखी हैं, कोई खास मंथ नहीं मिलता।

दिन त्र्यौर रात की रवेत-श्यामल परियाँ उड़ती रहीं। एक-एक कर लगभग एक सौ साल बीत गए कि एक दिन एटा जिले के पटियाला ग्राम में सहसा गजल की यह कड़ी गूँज उठी--

> न नींद नैना, न अंग चैना, न आप आए, न भेजीं पतियाँ।

जाने किस वियोगिनी के दिल का दर्द महाकवि खुसरों ने संगीत-भरे शब्दों में ढाल कर रख दिया।

कलम, तलवार श्रीर वीखा के तारों पर एक साथ समान रूप से श्रिधिकार रखनेवाला व्यक्ति श्रसाधारण होगा । खुसरो श्रसाधारण था, विलक्षरा था। वह कवि था, गायक था, योद्धा था।

उसने एक साथ प्रेम ऋौर युद्ध—दोनों के चित्र प्रस्तुत किए। उसने पद्य लिखा, गद्य लिखा, पहेलियाँ श्रीर मुकारियाँ लिखीं। इतिहास और कोष लिखे। संगीत पर लिखने से भी कलम बाज न त्राई उसकी। सचमुच खुसरो त्रसाधारण था, विलक्षण था।

एक मुकरी तो देखिए—

मेरा मोसे सिंगार करावत, श्रागे बैठ के मान बढ़ाबत! वा से चिकन ना कोउ दीसा, ऐ सबी साजन ? ना सखी सीसा।।

श्रौर, ऐसी पहेलियाँ भी खूब बुमाई खुसरो ने, जिनमें उत्तर पहेलियों में ही ब्रिपे होते हैं। एक उदाहरण लीजिए-

"श्याम बरन श्री दॉॅंत श्रनेक, लचकत जैसे नारी। दोनों हाथ से खुसरों खींचे और कहे तू आ री।। सचमुच खुसरो विलक्षगा था-अपने ढंग का अकेला।

पर, उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो इस बात में है कि वह लीक पर नहीं चला। अलबता, उसने जो लीक बना दी, उस पर सारे जमाने को चलना पड़ा-उस पर जमाने का जमाना चलता चला आया।

# 'न आप आए, न भेजी पतियाँ '

वह मुसलमानों का युग था। वह फ़ारसी का युग था। पर, गजब की हिम्मत थी उसकी, जो कह बैठा कि—"हिंदी भाषा फारसी से किसी प्रकार भी हीन नहीं।" कहा ही नहीं, हिंदी को फारसी के समकक्ष बैठा भी दिया।

खुसरों ने जनता की बोली में लिखा। उसने ही सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी को कविता में स्थान दिया। त्र्याज हम जो भाषा बोलते त्र्योर लिखते हैं, वह खुसरों की भाषा है—वह हम हिंदी-भाषियों को खड़ी बोली के त्र्यादि किव की देन हैं।

अपने इस युगांतरकारी अप्रदूत को हम भूल नहीं सकते।

भूले तो मुल्ला दाऊद भी नहीं जा सकते। उन्होंने अपनी प्रेम-कहानियों से हिंदी की जो सेवा की, वह अमर है। खेद हैं कि उनके सुप्रसिद्ध प्रन्थ 'चंदावन' की कोई प्रामाणिक प्रति अवतक नहीं मिल सकी है।

रहमान श्रीर बब्बर, खुसरो श्रीर मुल्ला दाऊद—इन मुसलमान कवियों ने हिंदी के दामन पर जो रस के छींटे उछाले, वे श्राज भी नहीं सूखे—कभी नहीं सूखेंगे। श्रमीर ख़ुसरो की यह कड़ी तो मुलाए नहीं मूलती—

"न नींद नैना, न श्रंग चैना, न श्राप श्राए, न भेजी पतियाँ।"

# संधिकाल: एक भालक

- ★ संधिकाल का विस्तार—पं० ७५० से १०५० तक।
- ★ संधिकाल का साहित्य—हिंदी साहित्य का उद्गम माना जाता है। उसमें जिन प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं उनकी शृंखला बाद के साहित्य में भी बहुत दूर तक बंधी चली गई है।
- ★ संधिकाल का साहित्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से स्पष्टतः दो भागों में बाँटा जा सकता है :---



 भाषा का कोई निश्चित रूप नहीं दीखता। अपभ्रंश के गर्भ से हिंदी का जन्म हो रहा है। खुसरो तक आते-आते वह स्वरूप प्रहण कर लेती है।

कुल मिला कर संधिकाल की भाषा को आदि हिंदी का नमूना माना जा सकता है।

यत्र-तत्र हिंदी गद्य के बीज श्रौर श्रंकुर भी देखने को मिल जाते हैं।

# मून के छोंटे





खून के छींटे

(वीरगाथा काल)

विक्रम की स्यारहवीं शताब्दी!

भन् ! भन् ! भन्न् !!

तलवारें त्रा टकराईं। चिनगारियाँ छिटकीं और शून्य में विलीन हो गईं। खून के छींटे उड़े और घरती का दामन लाल हो गया। भगदड़! कोलाहल! "पकड़ो! पकड़ो! "मारो! मारो!

"भन् ! भन् !!…छप ! छप !!—आह !!! आ……!"

त्रीर, सिर धड़ से अलग हो-होकर जमीन पर आ गिरे। पताका भुक गई।

"जय हो ! जय हो !!"" पताका त्र्याकाश में फहर उठी।
पर, भाई ने भाई का खून कर दिया ?
नहीं, चौहानों ने तोमरों को पराजित कर दिया।

भाई ने भाई को मार गिराया ? नहीं, सोलंकी जीत गए, पँवारों की हार हो गई। पर, क्या ऐसी जीत-हार से देश कमजोर महीं हीता ?

हुन्या करे देश कमजोर । त्र्याखिर व्यपना-त्र्यपना सम्मान सबको प्यारा है।

\* \* \*

तब भारतवर्ष अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। राज्यों की भीड़ थी। राजाओं का मेला था। सभी तथाकथित सम्मान के भूखे थे, इसलिए सभी खून के प्यासे थे। युद्ध होते रहे। देश तबाह होता रहा।

कि एक दिन सहसा उत्तर-पश्चिम की सीमा पर शत्रु के तूर्य बज उठे। मुगल लुटेरे टिड्डी दल की तरह उमड़ते-घुमड़ते आ धमके। तलवारों से तलवारें आ टकराईं। पर, टुकड़ों में बँटा देश कबतक शत्रुओं का मुकाबला करता! जिन तलवारों में ईण्यी और विद्वेष का जंग लग चुका था, उनसे कबतक देश की रक्षा हो पाती।

धन लुट गया। धर्म लुट गया। खून की धारा में देश की शांति बह गई। लुटेरे शासक बन बैठे।

\* \*

विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में युद्ध का जो सिलसिला बँधा, वह लगभग दो-ढाई सौ वर्षों तक लगातार चलता चला त्राया।

#### 'खून के छींटे'

योद्धार्त्रों ने तलवार की नोक से इतिहास के पृष्ठों पर वीरता की लाल कहानियाँ लिखीं। कवियों ने उन कहानियों को छुंदों में बाँध कर रख दिया। वे कहानियाँ मुख्यतः दो रूपों में सामने ह्याई—कहीं प्रबंध-कान्य के रूप में, कहीं वीर-गीतों के रूप में।

पृथ्वीराज की कहानी वीरता की सबसे बड़ी श्रीर सबसे शानदार कहानी है, जिसे महाकवि चंदवरदाई ने 'पृथ्वीराज-रासो' नामक प्रवंध-काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है।

तेरहवीं शताब्दी को बात है। मुगलों के बार-बार के त्राक्षमण से हिंदू-साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी। इमारत गिरने को थी; दीप बुक्तने को था। पर, बुक्तते हुए दीप की लो बड़ी शानदार होती है। विनष्ट होते हुए हिंदू-साम्राज्य का त्रांतिम सम्राट् पृथ्वीराज भी बड़ा हो शानदार था—बड़ा ही बुलंद! परछाई मनुष्य के साथ पैदा होती है। कहते हैं, किव चंद त्रार पृथ्वीराज भी एक ही दिन पैदा हुए थे। परछाई मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। चंद ने कभी पृथ्वीराज का साथ न छोड़ा—युद्ध में, त्राखेट में, यात्रा में, सभा में; कहीं भी नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई—एक ही समय। चंद पृथ्वीराज के राजकिव थे, सखा थे, सामंत थे। दोनों में त्रिविच्छन संबंध था।

एक बार कन्नौज के राजा जयचंद ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। साथ ही, अपनो कन्या संयोगिता का स्वयंबर भी रचा। निमंत्रण पाकर दूर-दूर से राजे आए। न आया केवल पृथ्वीराज;

क्योंकि अनिमंत्रित था। जयचंद को पृथ्वीराज से पुराना वैर था; अप्तः उसने पृथ्वीराज को अपमानित करने के खयाल से उसकी एक स्वर्ण-मूर्चि द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। पर उसे क्या पता था कि घर का चिराग ही घर को जलाकर खाक कर देगा!

राजकुमारी संयोगिता को पृथ्वीराज से प्यार था; उसने मूर्त्ति के गले में ही जयमाल डाल दी। अनर्थ हो गया। जयचंद ने सर पीट लिया। संयोगिता घर से निकाली जाकर, गंगा-किनारे की एक काल-कोठरी में नजरबंद कर दी गई। उधर पृथ्वीराज चुपचाप आया और गंधर्व-विवाह कर, उसे हर ले गया। जयचंद के सैनिकों ने रोकना चाहा, पर तूफान भी कहीं रोकने से रुकता है ? मुठभेड़ हो गई! तलवारें चमक उठीं! और, पृथ्वीराज लाशों को रौंदता हुआ, खून की नदी को पार करता हुआ, संयोगिता के साथ सकुशल दिल्ली आ पहुँचा।

एकबार नृपुरों की भनकार से राजमहल मुखरित हो उठा। रूप की मादकता ने पृथ्वीराज के शौर्य को पराभूत कर लिया। श्रौर, यह सब देख-सुनकर शाहबुद्दीन गोरी की महत्त्वाकांक्षा जाग उठी। उसने त्राव देखा न ताव, भट दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। पर सोए हुए शेर को जागकर उठ बैठते देर न लगी। पृथ्वीराज ने गोरी के दाँत खट्टे कर दिए। लुटेरा बंदी बनाकर सामने लाया गया। पर, सम्राट् की क्षमाशीलता ने बंदी को मुक्त कर दिया। कुछ दिनों बाद ही गोरी फिर चढ़ बैठा, पकड़ा गया, श्रौर फिर उसे क्षमा कर दिया गया।

#### 'खून के छींटे'

होसला बढ़ता गया, वह निरंतर चढ़ाइयाँ करता गया, करता रहा। अंततः पृथ्वीराज बंदी बनाकर गजनी भेज दिया गया। गोरी ने उसकी आँखें निकलवा लीं। पर, चंद फक़ीर का भेष धारण कर गजनी जा पहुँचा। एक दिन उसके इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द-वेधी वाण चलाकर गोरी को मार डाला और अंत में दोनों, एक दूसरे को मारकर, सदा के लिए सो गए।

पृथ्वीराज के शौर्य की यही गौरव-गाया 'रासो' का वर्ष्य विषय है, जिसे चंद ने ढाई हजार पृष्ठों में प्रस्तुत किया है। पर कहते हैं, चंदवरदाई पूरा प्रंथ नहीं लिख सका था। पृथ्वीराज के गजनी ले जाए जाने के बाद, वह, जब कर्तव्य की पुकार पर, गजनी की श्रोर चला, तो रासो की श्रधूरी पांडुलिपि श्रपने सुयोग्य पुत्र जल्हण के हाथ सौंपता गया—

"पुस्तक जल्हन हत्थ दे, चलि गज्जन नृप-काज।"

शेषांश की पूर्ति का श्रेय उस सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र जल्हण को ही है।

पर, 'पृथ्वीराज रासो' की जो प्रति अवतक उपलब्ध हो सकी है, वह प्रामाणिक नहीं। उसमें ऐसी-ऐसी जटपटाँग घटनाएँ और तिथियाँ हैं, जिन्हें इतिहास स्वीकार नहीं करता। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कुछ कह पाना कठिन है।

पर, इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चंदवर-दाई महाकिव था। हिंदी उसे पाकर गौरवान्वित हुई।

'वीसलदेवरासो' वीरगाथा काल का दूसरा महत्त्वपूर्ण काव्य-प्रंथ है। पर, इसमें तलवारों की नहीं, नृपुरों की फांकार है। यह कोई वीरता की खोज भरी कहानी नहीं, प्रेम खोर विरह का करुण, मधुर संगीत है।

वीसलदेव अजमेर का चौहान राजा था। मालवा के अधिपति श्री भोज परमार की कन्या राजमती से उसका विवाह हुआ था। राजमती सुंदर थी, आकर्षक थी। युवक वीसलदेव रूप के पाश में आबद्ध हो गया। पर, पर्वत की चोटी पर पहुँच कर भी न रुकनेवाला स्वभावतः, अंत में, समतल पर ही उतर आता है। वीसलदेव शृंगार के शृंग से धीरे-धीरे समतल पर उतर आया। एक दिन कर्च व्य पुकार उठा। और, वह सेज से उदासीन होकर समरांगरा की और चल पड़ा।

रानी वियोग में आठ-आठ आँसू बहाती रही। पर उसका 'राजा' न लौटा। लौटा भी तब, जबिक रानी का पिता भोज आकर उसे अपने घर लिवा ले गया। और, अब वीसलदेव का राजमती के विना रह पाना असंभव हो गया। बेचारा दौड़ा-दौड़ा ससुर के घर जा पहुँचा और जैसे-तैसे उसे चित्तौड़ वापस ले आया।

यही है 'वीसलदेवरासो' की कथा का कंकाल, जो कवि नरपित नाल्ह की प्रतिमा का स्पर्श पाकर सजीव हो उठा है। श्रीर, जब जनता का स्वर मिल गया तब वीसलदेव की यही कहानी गीत बन कर दिगदिगंत में गूँज उठी, आज भी गूँज रही है।

पर, श्राश्चर्य होता है, कि जाने क्यों वीर-गाथा-काल में श्राविभूत होनेवाले इस कवि की श्राँखें वीसलदेव के श्रप्रतिम शौर्य पर न जाकर, उसके दांपत्य-जीवन पर श्रटक गईं।

प्रस्तुत ग्रंथ का भी इतिहास से बड़ा कम संबंध है। इसमें काव्य की सरस कल्पनार्थों का सौंदर्य मात्र सुसज्जित किया गया है। संयोग श्रौर वियोग के मनोहर चित्र भर उपस्थित किए गए हैं। 'इसलिए यह वीर-काव्य न होकर, शृंगार-काव्य ही हो गया है।'

पर, वीर-गाथा-काल के वीर-गीतों में सबसे ऊँचा स्थान जगनिक-रचित 'श्राल्हाखंड' का है। कालिंजा के राजा परमाल के राज्य में दो क्षत्रिय सामंत हुए—श्राल्हा श्रीर ऊदल। दोनों श्रपृर्व योद्धा थे—जलते हुए शोले। जिधर उनके कदम बढ़ जाते, लाशें पट जातीं। परमाल के राजकवि जगनिक ने उनकी श्रपृर्व वीरता श्रीर साहस के गीत गाए, जिनकी कड़ियाँ जनता का कंठहार बन गईं।

त्र्याज भी, जब सावन त्र्योर भादो के मेघ, क्षितिज से त्र्यॅगड़ाई लेकर, त्र्याकाश में गरज उठते हैं, उत्तर भारत के गाँव ढोल के गंभीर घोष के साथ त्र्याल्हाखंड की इन दर्प-दीप्त कड़ियों से गूँज उठते हैं:--

''बारह बरिस लें कुकुर जीऐं, श्रो' तेरह लें जिऐं सियार।

बरिस श्रठारह छत्री जीऐं, श्रागे जीयन के धिरकार।"

चंदवरदाई, नाल्ह श्रीर जगनिक के श्रातिरिक्त भी, वीरता के गीत गानेवाले ऐसे श्रानेक कवि इस काल में हुए, जो प्रशाम्य हैं— दलपतिवजय, भट्ट केदार, मधुकर श्रीर सूर्यमल्ल।

पर, इस वीर-गाथा-काल के साहित्य में वीरता है, वीरता का आदर्श नहीं है। अधिकांश किव तो ऐसे ही थे, जो किसी-न-किसी राजा के टुकड़ों पर पलते थे—ऐसे राजा के टुकड़ों पर, जो केवल मिथ्या-सम्मान की भावना से प्रेरित होकर, आए दिन अपने ही भाइयों की गर्दन पर तलवार चला देता था। ऐसे ही राजाओं के कायरतापूर्ण अत्याचारों को भी वीरता का रूप देकर छंदों में चित्रित कर देना इन किवयों का धर्म था; क्योंकि नमक खाकर सरीअत न देना पाप समक्षा जाता है। पर, आश्रयदाताओं के नमक का सरीअत देने वाले, देश के नमक का सरीअत देना भूल गए। यों, अपवाद कहाँ नहीं होते!

वीर-गाथा राजाक्यों के शौर्य की गाथा थी, पर उसे क्राभिन्यक्ति दी जनता की भाषा ने ही। वीर-कान्य की इस भाषा को 'डिंगल' नाम दिया गया है, जो अपभ्रंश से निकली हुई हिंदी का ही एक रूप है—राजस्थान में बोला जानेवाला रूप।

एक विद्वान् ने 'डिंगल' की उत्पत्ति 'डिम् + गल' से बतलाई है। उनके अनुसार 'डिंगल' वह भाषा है, जिसके उच्चारण में गले

(गल) से डमरू (डिम) के समान ध्वनि निकलती है। सचमुच डिंगल भाषा में लिखी गई वीर-गाथा-काल की कविता बड़े जोर-जोर से, कुछ इस प्रकार पढ़ी जाती है कि उसमें डमरू की-सी ध्वनि का आरोप उचित ही है। डिंगल के छुंद भी वीर-रस की कविता के लिए बड़े उपयुक्त होते हैं।

डिंगल के संबंध में एक अनुमान यह भी है कि वह 'डींग' शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है—किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर कहना। वीर-गाथा-काल के कियों ने जी-भर अपने-अपने आश्रयदाता के संबंध में डींग हाँकी है, दूसरे शब्दों में बहुत बढ़ा-चढ़ा कर उनके तेज-प्रताप का वर्णन किया है।

— नहीं कहा जा सकता कि यही मत सही है, पर यह भी एक मत है, इसमें संदेह नहीं। -

डिंगल-साहित्य के दामन पर लगे खून के धब्बे त्र्याज से लगभग सात हजार वर्ष पूर्व के हिंदुस्तान की याद दिला देते हैं त्र्यौर कल्पना में त्र्यनेक तलवारें एक साथ फनक उठती हैं।

# वीर-गाथा-काल: एक भलक

- ★ विस्तार—सं० १०५०—१३७५ तक।
- ★ परिस्थितियाँ—देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें आ दिन लड़ाइयाँ होती रहती थीं। बाहर से मुगलों के हमले होते रहत थे। तलवारों की मंकार से देश का कोना-कोना गूँजता रहता था।
- \* स्वभावतः उस काल का साहित्य भी खून से रंग गया। राज्याश्रित कवियों ने श्रपने-श्रपने श्राश्रयदाताश्रों के शौर्य का वर्णन खुल कर किया। संपूर्ण देश का हित-श्राहित उन्होंने कभी नहीं सोचा।
- ★ भाषा—
   'डिंगल'—इस काल की काव्य-भाषा थी।
- प्रमुख कि निम्नलिखित थे—
  चंदवरदाई—(पृथ्वीराज रासो के रचियता)
  नरपित नाल्ह—(वीसलदेव रासो के रचियता)
  जगनिक—( श्राल्हाखंड के रचियता)
  भट्ट केदार, मधुकर, सूर्यमल्ल इत्यादि।
- ★ हिंदू-साम्राज्य के पतन के साथ-साथ वीर-गाथा की परंपरा भी समाप्त-प्राय हो चली।

# अर्चना के फूल

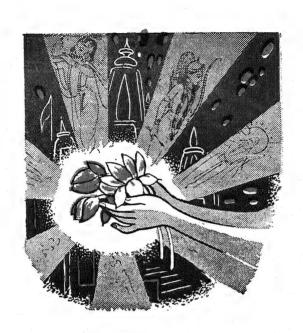



# 'तलवार की छाया में'

(भक्ति-काल)

जय सोमनाथ!

रक्षा करो, प्रभु !!....

—भयातुर जनता की करुग पुकारें मंदिर की ऊँची दीवारों से टकरा कर त्र्याकाश में खो गईं।

त्र्यौर, पत्थर के सोमनाथ चुप खड़े रहे!

श्रसंख्य-श्रसंख्य करुगा-भरी बेगुनाह श्राँखें भगवान की रत्नजटित प्रतिमा पर श्रटक गईं —'शायद कुछ बोल उठें भगवान !'

पर, भगवान का मौन भंग न हुआ, कि सहसा हलचल मच गई। कोलाहल छा गया। महमूद गजनवी भूखे शेर की तरह दहाड़ उठा—'पुजारी! हट जा सामने से।'—लगा, हिमालय का कोई विशाल शृंग अर्रा कर दूट गिरा हो। दीवारें सिहर उठीं। निस्तब्धता भंग हो गई। पलक मारते महमूद की गदा सर्वशक्तिमान की प्रतिमा पर जा पड़ी और प्रतिमा दूक-दूक होकर विखर गई।

राजे हार चुके थे, देवता भी हार गए। कल तक नरेशों की तलवार के नीचे जनता की गर्दन पड़ी थी, आज मुस्लिम विजेताओं की तलवार की छाया में लोगों को घृगा और अपमान का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था। आराम आज नहीं, तो कल भी नहीं था। पर, इसमें संदेह नहीं कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी, जितनी आज। कल जीना कठिन था, आज असंभव हो गया।

#### जनता हाहाकार कर उठी।

पर, सुदूर वैदिक युग के अंतर से फूटकर भारतीय चिंतन की गंगा उपनिषद् की घाटियों और सिद्धों के सुरम्य तपोवनों से होती हुई नाथ-साहित्य की पथरीली साधना-भूमि तक आ पहुँची थी। उसकी कुद्ध फेनिल लहरों के आघात से सामंती शासन के कठोर कगारे खिसकने लगे थे। उसका 'हर-हर!!' नाद जन-मन की वाणी बन कर, बस, अब कबीर के पाणों से फूटने को ही था। भक्ति-साहित्य के बीज देश की मिट्टी में कसमस कर रहे थे। हमारे खून से मुसलमान उन्हें न भी सींचे होते तो भारतीय सामंत तो सींच ही रहे थे। प्रस्फुटित वे होते ही। हिंदी की जमीन पर भक्ति की फसल लहराती ही। युग की माँग जो थी!

मुसलमानों के त्राक्रमणा ने भारत के परंपरा-पोषित चिंतन को सकसोर भर दिया और वह दिशा-दिशा से सांत्वना त्र्यौर उद्बोधन का स्वर बन कर फूट पड़ा।

#### 'तलवार की छाया में'

दक्षिण से करुणा की एक लहर उठी। स्वामी रामानुजाचार्य की गंभीर वाणी सुनाई दी—"मनुष्य और यह संसार ईश्वर के ही रूप हैं—उन्हीं की सृष्टि। मनुष्य नष्ट नहीं होता, प्रलय-काल में उन्हीं में समाहित हो जाता है।" ईश्वर के संबंध में रामानुजाचार्य ने जो मत प्रगट किया, वह विशिष्टाद्वेत कहलाया। रामानंद इन्हीं के शिष्य थे।

सांत्वना का दूसरा स्वर उठा पश्चिम से, गुजरात के प्रांगण से— "ब्रह्म (कृष्ण) अविनाशी है। वह स्वामी है और जीव उसका सेवक। वह राजा है और जीव उसकी प्रजा।" यह स्वामी माध्वाचार्य का स्वर था, जिसे द्वैतवाद की संज्ञा मिली।

श्रीर, स्वामी माध्वाचार्य के स्वर से ही मिलता-जुलता-सा एक तीसरा स्वर, जो तत्कालीन भारतवर्ष के वायुमंडल में गूँज उठा, विष्णुस्वामी का स्वर था। उन्होंने कृष्ण के साथ-साथ राघा की भक्ति पर भी जोर दिया। ब्रह्म-संबंधी उनकी यह घारणा शुद्धाद्वेत के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाप्रभु बल्लभाचार्य इसी पथ के पथिक थे।

चौथा श्रौर शायद श्रंतिम स्त्रर था, स्त्रामी निंबार्क का । उन्होंने कहा—"जीव श्रौर ब्रह्म दो हैं, पर जीव जब ब्रह्म में श्रपना श्रस्तित्व खो देता है, तब दो की स्थिति नहीं रह जाती। तब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं।" यह मत द्वैताद्वैत के नाम से विख्यात हुआ।

इस प्रकार दिशा-दिशा से सांत्वना के स्वर फूट पड़े ख्रीर इनके स्वरों के संगम में ख्रवगाहन कर जनता चैतन्य हो उठी। उसने

सीचा श्रीर समभा। उसने महसूस किया—भगवान मंदिर की चहारदीवारियों में सीमित नहीं; वह तो सर्वत्र व्याप्त हैं—'हम में तुम में, खड़ग, खंभ में।' फिर किसी गजनवी के गदा-प्रहार से उसका क्या विगड़ सकता है ?

कि सहसा किसी मस्तमौला ने गाया-

ना में मंदिर, ना में मसजिद, ना कावे-कैलास में। मोको का तू दूँ दें बंदे, में तो तेरे पास में।।

त्रोर, जनता को खोया हुत्र्या विश्वास मिल गया। खून से रँगी तलवार की छाया में भी एक बार जीवन की बेलि फिर से लहलहा उठी।

## 'भीनी भीनी बीनी चद्रिया'

( ज्ञानाश्रयी शाखा )

जेठ का महीना। पूनम की रात। पुरवैया उठी, फिर बादल। फिर धीरे से "टप-टप! फिर-फिर!! फाम-फाम !!!" — पेड़ों पर जल-परियों के नूपुर बज उठे।

लहरतारा के ताल पर सगर्व खड़ा विशाल वृक्ष कूम उठा। उसकी छाया में कोई कली-सा नवजात शिशु पत्तों में ढँका पड़ा था। सहसा बादल गरजा, बिजली कड़की और 'मा! मा!" की अस्फुट ध्विन से रात गूँज उठी, कि सहसा चाँद के धुँधले मकाश में कोई मानव-आकृति आती हुई दिखाई पड़ी। 'आँ! आँ!"— शिशु जोर-जोर से चीख उठा। आकृति ताल के पास आकर ठिठक गई। उसकी सहमी हुई आँखों ने एक बार अगल-बगल देखा और काँपते हुए हाथों ने शिशु को उठा कर कलेजे से चिपका लिया।

मेघ-खंडों से भाँक कर पूनम का चाँद मुस्कुराया, मानों कुंद की कलियाँ बिखर गईं।

\* \*

कौन जानता था, लहरतारा के ताल पर यों लापरवाही से फेंक दिया गया एक निःतहाय शिशु नीरू-जैसे दीन-हीन जुलाहे के वात्सल्य की छाया पाकर एक दिन महात्मा कबीर बन जाएगा!

हाँ, वह शिशु होनेवाला महात्मा कबीर था !

ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, उसके संस्कार विकसित होते गए। वह माथे पर चंदन डालकर 'राम! राम!!' की रट लगाता फिरता। डाँट भी पड़ती, पर करने का पानी चट्टानों का अनुशासन नहीं मानता।

विना गुरु के ज्ञान नहीं होता। श्रतः, स्वामी रामानंद का महात्म्य सुन कर कबीर के हृदय में उनके शिष्य हो जाने की लालसा जाग उठी। बात सहज न थी। पर जहाँ चाह, वहाँ राह। श्रमी एक पहर रात बाकी ही थी कि कबीर मिंगिकिंगिका घाट की सीढ़ियों पर जाकर पड़ रहे। नित्य की तरह श्राज भी रामानंदजी स्नान के लिए श्राए श्रीर एक-एक कर सीढ़ियाँ उतरने लगे। श्रंधेरे में उनका पर कबीर पर जो पड़ा तो वे चट बोल उठे—'राम-राम कह!' श्रीर, कबीर ने इसी 'राम-राम' को गुरु-मंत्र मान लिया। मन की साध पूरी हो गई।

पर, त्र्यागे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। उन्होंने कहा—

#### 'भीनी भीनी बीनी चद्रस्या'

दशरथ-स्रत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है त्र्याना ।
सचमुच कवीर का राम दशरथ का बेटा नहीं, लंका के राजा को
मारनेवाला भी नहीं । वह तो ब्रह्म के पर्याय है ।
त्र्यपने राम के नाम का मरम बतलाते हुए उन्होंने कहा—
निर्धन की सेवा करो, सर्धन को करो ध्यान ।
निर्धन सर्धन से परे, तहाँ हमारो ग्यान ॥

कबीर ने अपने राम को निर्णुण भी कहा है, सगुण भी। पर, उनका यथार्थ रूप निर्णुण और सगुण—दोनों से परे हैं। उनका राम कदाचित निर्णुण इसलिए हैं कि वह सत, रज और तम के बंधन से परे हैं, देखा नहीं जा सकता—उसका कोई रूप नहीं, आकार नहीं। सगुण इसलिए कि वह दया, क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त सब के घट में समाया हुआ है। यह सारी सृष्टि उसी की अभिन्यक्ति है। अतः, सभी रूप उसी के रूप हैं, सभी वर्ण उसी के वर्ण। फिर, रूप और रंग से युक्त होने पर भी उसे सगुण कैसे नहीं कहा जाय? पर, निर्णुण और सगुण राम के दो अलग-अलग रूप ही हैं, स्वयं राम तो इन दोनों से परे एक तीसरी ही सत्ता है। वर्ष और भाफ—दोनों जल ही के दो रूप हैं, फिर भी वे जल नहीं कहे जा सकते। जल तो इन दोनों से परे एक तीसरी ही सत्ता है।

जब तक इस राम से मिलन नहीं होता, आत्मा तड़पती रहती है। कबीर की आत्मा भी अपने बालम के वियोग में रह-रह कर तड़प उठती थी—

दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तइपै बिन्त बालम मोरा जिया।
पर, एक दिन आया जब उसे अपना बालम मिल गया और खुशी
से पागल होकर उसने सबको बता दिया—

नैनों की करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय। पलकों की चिक डारिके, पिय को लिया रिकाय।।

फिर तो सर्वत्र उसी की फलक दिखाई पड़ने लगी, दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह गया:—

लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल। लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल।।

पर, इस बालम को पा लेना सहज नहीं। लोग किताबों में उसे दूँ इते हैं, पर वह तो प्रेम का मूखा है। तभी व्यंग्य की हँसी हँस कर कबीर कह उठे—

पोथी पिढ़-पिढ़ जग मुत्रा, पंडित भया न कोय।
ढाई श्रन्छर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।।
लोग मंदिरों श्रौर मसजिदों में उसे ढूँ ढ़ते हैं, पर कबीर ने फल्ला

काँकर-पाथर जोरि के मसजिद लई बनाय। ता चिंद मुल्ला बाँग दे, बिहरा हुआ खुदाय।।

उस बालम के रँग में मन न रँगा तो तन पर का कपड़ा रँगने से क्या लाभ ? कपड़ा रँग कर योगी बन जानेत्रालों की खूब खिल्लियाँ उड़ाई कबीर ने—

#### 'भीनी भीनी बीनी चद्रिया'

#### मन न रँगाय, रँगाय जोगी कपड़ा।

सची बात तो यह है कि जब तक गुरु का कृपापूर्ण पथ-प्रदर्शनः नहीं मिलता तब तक प्रोम का काँटों-भरा पथ पार कर उस बालमा तक जा पहुँचना बड़ा कठिन काम है। तभी कबीर ने कहा—

> गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागूँ पायँ। बिलहारी वा गुरु की जो, गोविंद दियो बताय।।

कबीर ने कहा—'संसार में लिस रहना ठीक नहीं, घर-बार ख्रोड़ कर जंगल चला जाना भी ठीक नहीं। सहज भाव से संसार के रसों का श्रास्वादन करते हुए उस बालम का चिंतन करना ही ठीक है। साधना के नाम पर श्रपने श्रापको नाना प्रकार के कष्ट देने से क्या लाभ ?'—

#### संतो ! सहज समाधि भली।

श्रीर, उस मस्तमौला ने जो सहज-समाधि लगाई, उससे उसका ही नहीं, वरन् संसार का भी कल्याण हुश्रा। वे उस समय श्राविंम् ता हुए थे, जिस समय देश जात-पाँत श्रीर धार्मिक भेद-भाव की चिता पर पड़ा एक चिनगारी मात्र की प्रतीक्षा कर रहा था। वे न श्राक् होते, तो सब जल कर खाक हो गया होता। बड़े जोरदार शब्दों. में उन्होंने कहा—

कह हिंदू मोहिं राम पिथारा, तुरक कहें रहिमाना। श्रापस में दोउ लिंदि-लिंदि मूए, मरम न काहू जाना।।

एक घरती पर, एक त्र्याकाश के नीचे रहनेवाले हिंदू त्र्योर मुसल-मान एक दूसरे के खून के प्यासे बन जायँ, यह कबीर को गवारा च हो सका—

> कोइ हिंदू कोइ तुरुक कहावे, एक जमीं पर रहिए।

फिर, यह कैसे गवारा हो सकता था कि उनकी आँखों के सामने हिंदू हिंदू का ही गला काट कर रख दे; ब्राह्मए। शूद्रों को पीस डाले ! कबीर ने डपट कर पोंगा पंथी ब्राह्मएगों से पूछा—

> जो तुम बाम्हन-बाम्हनि जाए, श्रीर राह तुम काहे न श्राए ?

सत्य तो यह है कि सभी परमेश्वर की ही संतान हैं—'को ब्राह्मण, को शूद्धा!'

निस्संदेह कबीर शोषित-पीड़ित जनता के प्रतिनिधि थे—नेता ये। पर, मोह और माया का गट्ठर लाद कर चलनेवालों से उनका मेल न था। तभी उन्होंने ललकार कर कहा—

> कबिरा खड़ा बजार में, लिए लुकाठी हाथ।

#### 'भीनी भीनी बीनी चद्रिया'

जो जारै घर श्रापना, चलै हमारे साथ।

कहते हैं, काजर की कोठरी से बे-दाग निकल जाना असंभव है। पर, कबीर ने असंभव को संभव कर दिखाया। शरीर की 'भीनी भीनी चदरिया' ओढ़ कर वे विषय-वासनाओं से भरे इस संसार की सेवा करते रहे—डगर-डगर डोलते फिरे।पर, संसार उनकी चादर पर अपनी छाप न डाल सका। वे बाल-बाल बच कर निकल गए।

सं० १५७५ की बात है। कबीर ने मगहर में यह चादर उतार कर रख दी। हँसते-गाते आए थे, हँसते-गाते चल दिए—

भीनी भीनी बीनी चदरिया

\* \*

यह चादर सुर-नर-मुनि श्रोढ़ि, श्रोढ़ के मैली कीनी चदरिया। दास कभीर जतन से श्रोढ़ि, ज्यों की त्यों घर दीनी चदरिया।

कबीरदास के साथ धरमदास का नाम न लेना धर्म-विरुद्ध होगा; क्योंकि वे कबीर के अन्यतम शिष्य थे—अनन्य भक्त।

> "गुरु मोही खूब निहाल कियो। बूड़त जात रहे भवसागर, पकरि के बाँहि लियो।"

—ये उन्हीं की पंक्तियाँ हैं।

कहते हैं, श्रहमदाबाद में लोदीराम नाम का एक ब्राह्मरा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। पर, एक दिन उसने देखा— साबरमती की घारा में एक संदूक बहता चला ह्या रहा है। उसे बाहर लाकर खोला, तो स्तंभित रह गया—उसमें एक नन्हा-सा बालक लेटा मुस्कुरा रहा था। श्राँखों से श्रानंदाश्रु उमड़ पड़े। श्रीर, जब ब्राह्मरा की पत्नी ने उसे देखा; स्तनों से दूध की घारा फूट निकली।

ब्राह्मरा-दंपत्ति के प्यार की छाया में पलकर जब बालक बड़ा हुआ, एक दिन भगवान श्रीकृष्ण स्वयं एक वृद्ध महात्मा का रूप धारण कर, द्वार पर आ पहुँचे। उनके हाथों से तत्त्व-ज्ञान का प्याला पीकर वह बालक संत बन गया। दादू को कौन नहीं जानता?

, कबीर की ही तरह दादू की भी त्र्यात्मा तड़प उठी-न्त्रपने प्रियतम से मिलने के लिए। उन्होंने कहा-

बाला सेज हमारी रे तू आव!

पर, इस पर भी जब प्रियतम न त्राया, उसकी श्रांतरात्मा तड्प उठी—

> तलिफ-तलिफ बिरहिनि मरे, करि-करि बहुत बिलाप । बिरह-श्रगिनि में जल गई, पीव न पृष्ठे बात ।।

#### 'मीनी भीनी बीनी चद्रिया'

कंबीर को भी इसी तरह अपने 'पीव' के वियोग में जलना पड़ां था। पर, एक दिन आया, जब उसका 'पीव' उसे मिल गया। दादू के जीवन में भी एक दिन मिलन का यह शुभ अवसर आया। फिर तो— सहयाँ सोवैं सेज पर, दादू चंपे पाँव।

पर, गुरु की कृपा के विना ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाता। दादू ने डंके की चोट कहा कि लाखों चंद्रमा श्रीर करोड़ों सूर्य उग जायँ, फिर भी गुरु के विना श्रंधकार दूर नहीं हो सकता—

> ''इक लख चंदा श्रिणि घर, सूरज कोटि मिलाइ । दादू गुरु-गोविंद विनु, तौ भी तिमिर न जाइ ।।

एक बार की बात है, दादू के एक प्रमुख शिष्य जग्गाजी श्रामेर नगर में श्रपना कपड़ा बुनने के लिए सूत माँगते फिर रहे थे—'दे माई सूत, ले माई पूत!' श्रावाज सुनकर एक लड़की बाहर निकल श्राई।—लड़की ने पुकारा—'बाबा! श्रो बाबा!!' जग्गाजी ने समीप श्राते हुए पूञ्चा—'क्या है माता?'

'ले बाबा, सूत!'

—पर, लड़की के इतना कहते ही जग्गाजी के मुँह से हठात निकल पड़ा—'ले माई पूत!' पर, जब दादू को सारा हाल मालूम हुआ तब वे बड़ी चिंता में पड़े। एक तो लड़की कुमारी, तिस पर उसके भाग्य में संतान-सुख नहीं लिखा था। पर, दिए हुए वचन

कहते हैं, अहमदाबाद में लोदीराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। पर, एक दिन उसने देखा— साबरमती की धारा में एक संदूक बहता चला आ रहा है। उसे बाहर लाकर खोला, तो स्तंमित रह गया—उसमें एक नन्हा सा बालक लेटा मुस्कुरा रहा था। आँखों से आनंदाश्रु उमड़ पड़े। और, जब ब्राह्मण की पत्नी ने उसे देखा; स्तनों से दूध की धारा फूट निकली।

ब्राह्मरा-दंपत्ति के प्यार की छाया में पलकर जब बालक बड़ा हुआ, एक दिन भगवान श्रीकृष्ण स्वयं एक वृद्ध महात्मा का रूप धारण कर, द्वार पर आ पहुँचे। उनके हाथों से तत्त्व-ज्ञान का प्याला पीकर वह बालक संत बन गया। दादू को कौन नहीं जानता?

, कबीर की ही तरह दादू की भी आत्मा तड़प उठी—अपने प्रियतम से मिलने के लिए। उन्होंने कहा—

बाला सेज हमारी रे तू आव!

पर, इस पर भी जब प्रियतम न त्र्याया, उसकी व्यंतरात्मा तङ्ग उठी—

> तलिफ-तलिफ बिरहिनि मरें, करि-करि बहुत बिलाप । बिरह-श्रिगिन में जल गई, पीव न पृष्ठें बात ।।

#### 'भीनी भीनी बीनी चढरिया'

कवीर को भी इसी तरह अपने 'पीव' के वियोग में जलना पड़ा था। पर, एक दिन त्र्याया, जब उसका 'पीव' उसे मिल गया। दादू के जीवन में भी एक दिन मिलन का यह शुभ अवसर आया। फिर तो--

सइयाँ सोवें सेज पर, दादू चंपे पाँव।

पर, गुरु की कृपा के विना ऐसा सौभाग्य नहीं मिल पाता। दादू ने डंके की चोट कहा कि लाखों चंद्रमा त्रीर करोड़ों सूर्य उग जायँ, फिर भी गुरु के विना श्रंधकार दूर नहीं हो सकता—

> ''इक लख चंदा श्रिशा घर, कोटि मिलाइ। सूरज दाद गुरु-गोविंद बिन. तौ भी तिमिर न जाइ।।

एक बार की बात है, दाद के एक प्रमुख शिष्य जग्गाजी त्रामेर नगर में अपना कपड़ा बुनने के लिए सूत माँगते फिर रहे थे—'दे माई सूत, ले माई पूत!' त्र्यावाज सुनकर एक लड़की बाहर निकल त्राई।-लड़की ने पुकारा-'बाबा ! त्र्यो बाबा !!' जग्गाजी ने समीप त्र्याते हुए पृञ्जा—'क्या है माता ?'

'ले बाबा, सूत!'

—पर, लड़की के इतना कहते ही जगगाजी के मुँह से हठात निकल पड़ा—'ले माई पूत!' पर, जब दादू को सारा हाल मालूम हुआ तब वे बड़ी चिंता में पड़े। एक तो लड़की कुमारी, तिस पर उसके भाग्य में संतान-सुख नहीं लिखा था। पर, दिए हुए वचन

का क्या हो ? अंत में गुरु की आज्ञा से जग्गाजी को स्त्रयं उस कन्या के गर्भ में बास कर उसके पुत्र के रूप में फिर से जन्म लेना पड़ा।

छुः साल बाद जब दादू उस कन्या के घर पधारे तब उसके पति ने बालक को उनके चरणों में डाल दिया। दादू रनेह-विह्वल होकर बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोल उठे—"वाह, कितना सुंदर है!" उसी दिन से बालक का नाम 'सुंदर' पड़ा। आगे चलकर यही बालक सुंदर 'महात्मा सुंदरदास' के नाम से विख्यात हुआ।

महात्मा सुंदरदास की भी साधना-पद्धति वही रही जो कबीर अथवा दादू की थी। उन्होंने भी निर्गुण और सगुण से परे परस्पर ब्रह्म की ही उपासना की, एक मात्र उसी से में म किया—

'श्रीतम मेरा एक तू, सुंदर श्रीर न कोय।
गुप्त भया किस कारने, काहि न परगट होय।।'
श्रीर, जब पता मिल गया तो:—

'सुंदर राखें नैन में, पलक उघारें नाहिं।'

कबीर के प्रियतम ने कहा था—'मोको का तू ढूँ ढैं बंदे, मैं तो तेरे पास में।" सुंदर ने भी अपने दिल ही में उसका पता पा लिया—

> छंदर श्रंदर पैसि करि, दिल में गोता मारि। तो दिल ही में पाइए, साईं सिरजनहारि॥

गुरु के महत्त्व, संसार की निस्सारता त्र्यादि के संबंध में भी सुंदर ने एक-से-एक सुंदर पद कहे हैं।

#### 'भीनी भीनी बीनी चद्रिया'

पर, कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण मत की परंपरा यहीं समाप्तः नहीं होती। उसमें एक-से-एक संत हुए, एक-से-एक कवि—धन्ना, पीपा श्रीर नानक; रञ्जव, तुलसी श्रीर दूलभ; भीखा, गरीबदास श्रीर पलदू। श्रीर, न जाने इस परंपरा के किंतने ऐसे किव हुए, जिन्हें इतिहास की सीमाएँ न छू सकीं।

पर, एक बात । इन निर्गु िएयाँ संतों की काव्य साधना पर विचार करने से कुछ ऐसा लगता है, मानो सिद्धों और नाथपंथियों का स्वर ही इनके कंठों से अधिक सबल और सशक्त होकर फूटा हो ।

उन संतों ने जनता की भाषा के प्रति आग्रह प्रगट किया था, इन संतों की प्रवृत्ति भी जन-भाषा की ओर ही रही। उन संतों ने प्रतीकों का प्रयोग किया था, इन संतों ने भी खुलकर प्रतोकों का प्रयोग किया। उन्होंने अटपटी वाणियाँ कही थीं, इन्होंने भी कहीं।

सचमुच पूर्ववर्ची ख्रीर परवर्ची कवियों में फूल ख्रीर फल का

अभी कल की ही तो बात है, इन संतों की भावनाएँ खींद्र के रुपहले-सुनहले छुंदों में बंधकर संसार के कोने-कोने में गूँज उठीं थीं। आज भी गूँज रही हैं।

मंत्र-मुग्ध श्रोतार्त्रों के बीच उस सूरदास को देखिए! कितनी तन्मयता से डफली पर थाप दे-देकर गा रहा है :—

मीनी-मीनी बीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ब्रोड़ी, ज्यों की त्यों घर दीनी चदरिया।।

# पिउ हिरदय मह, मेट न होई'

(प्रेम-काव्य)

एक था राजा। उसका नाम था गंधर्वसेन। राजा को एक कन्या हुई; कन्या बढ़ने लगी, बढ़कर जवान हो गई, जैसे पूनम का चाँद। उसकी ज्योत्स्ना जो फैली, तो भूमंडल फूम उठा। पर, बह उदास रहा करती—अपने विवाह की चिंता से। सुग्गे हिरामन से खह सब देखा न गया। वह एक दिन चुपके से उड़ चला—वर की खाशा में। रास्ते में बहेलिए ने पकड़ा और बेच दिया उसे। बेचारा बिक कर चित्तोंड़ के राजा रत्नसेन के पास जा पहुँचा। राजा ने उसके मुख से राजकुमारी पद्मावती के रूप का वर्णन जो सुना, तो बेहोश हो रहा। फिर तो कैसा खाना और कैसा पीना! एक दिन राज-पाट छोड़कर सोलह हजार योगियों के साथ पद्मावती की खोज में निकल पड़ा। नदियों, पर्वतों और समुद्रों को रौंदता हुआ योगियों की वह सेना सिंहल जा पहुँची—पद्मावती के देश में। एय-प्रदर्शन हिरामन कर रहा था। पर, प्रेम की राह तलवार की खार होती है। चित्रसेन को सिंहल पर आक्रमण करना पड़ा।

#### 'पिउ हिरदय मँह भेंट न होई'

भीषगा युद्ध हुआ। जान पर बन आई। बेचारा मरते-मरते बचा। देवताओं ने सहायता न दी होती तो पद्मावती आकाश-कुसुम ही रह जाती उसके लिए।

उधर चित्रसेन की विवाहिता पत्नी नागमती वियोग में तड़पती रही और एक साल बीत गया। एक दिन जब एक पक्षी ने राजा को रानी का करुगा संदेशा कह सुनाया तो उसका सपना टूटा। वह पद्मावती और अन्य साथियों सहित चित्तौड़ लौट पड़ा। फिर हँसी-खुशी से दिन बीतने लगे।

पर, सुख के क्षण कपूर की तरह उड़ जाते हैं, दुख पर्वत बन कर सर पर टूट पड़ता है। एक दिन रुष्ट होकर राजा ने अपने पंडित राघवचेतन को राज्य से बाहर निकल जाने की आज्ञा दे डाली। फिर तो चोट खाए हुए सर्प ने अपना फन फैलाया। कुद्ध राघव दिल्ली जाकर बादशाह अलाउद्दीन से मिला और पद्मावती के अप्रतिम सौंदर्य का लोभ दिलाकर उसे ऐसा उभाड़ा कि वह चित्तौड़ पर चढ़ आया। जब युद्ध में सफलता न मिली, तब उसने कूटनीति से काम लिया और किसी तरह राजा को ही बंदी बना ले गया। पर, गोरा और बादल की चातुरी और वीरता ने अपनी जान की बाजी लगाकर रत्नसेन की जान बचाई।

पर, 'हरि इच्छा प्रवल।' रत्नसेन देवपाल के साथ द्वंद्व-युद्ध में मारा गया त्रोर पद्मावती एवं नागमती उसके शव को लेकर

सती हो गईं। अलाउद्दीन ने फिर चढ़ाई की। पर, तबतक पद्मावती तो नहीं, उसकी राख जरूर शेष रह गई थी।

\* \* \*

यह प्रेम-कहानी है पद्मावती की, जिसकी रचना त्र्याज से लगभग चार सौ साल पहले मलिक मुहम्मद जायसी ने की थी।

कित जब कुछ कहना चाहता है तब कहने का बहाना ढूँढ़ लेता है। प्रस्तुत कहानी एक ऐसा ही बहाना है। उसके माध्यम से कित ने आत्मा और परमात्मा की बात कही है।

श्रात्मा है, रबसेन। परमात्मा है, पद्मावती। जबतक परमात्मा से मिलन नहीं होता, श्रात्मा तड़पती रहती है। मिलन की शर्च है भेम। पर, दो भेम करनेवाले पवित्र हृदयों के बीच दुनिया दीवार बन कर खड़ी हो जाती है। नागमती दुनिया-धंधा का ही प्रतीक तो है, जो दीवार बन कर खड़ी हो गई है, रबसेन श्रीर पद्मावती के बीच। फिर मिलन कैसे हो? सवाल टेढ़ा जरूर है। पर, सत्गुरु की कृपा से श्रसंभव भी संभव हो जाता है। हिरामन सत्गुरु हैं। वह रबसेन को पद्मावती से मिला देता है।

तात्पर्य यह कि परमात्मा को पाने के लिए दो बातें जरूरी हैं— सचा प्रेम त्र्यौर सचा गुरु। सुलगाते बन पड़ा तो प्रेम की एक चिनगारी काफी है—

> सुहमद चिनगी प्रेम के, सुनि महि गगन डेराइ, धनि बिरही ऋरु धनि हिया, जहँ ऋस ऋगिनि समाइ।

#### 'पिड हिरदय मेंह भेंट न होई'

पर, प्रेम की यह चिनगारी तो कोई सत्गुरु ही दे सकता है। अवस्य ही उसे प्रज्ज्वलित कर लेना शिष्य की अपनी क्षमता पर निर्मर करता है:—

गुरु बिरह चिनगी जो मेला, जो सुलगाइ लेइ सो चेला।

ऐसा प्रेम नक्षत्र के प्रकाश-सा निष्कलंक होता है; वह दीप की लो नहीं, जिसके शीर्ष पर कालिमा भी होती है। पद्मावती में वर्णित प्रेम शुद्ध श्रोर पवित्र प्रेम है। उसे सांसारिकता से प्रयोजन नहीं। तभी उसमें 'मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौरा।'

नजर बदलती है तो दुनिया भी बदल जाती है। जब आँखों में प्रियतम समा जाता है तब सर्वेत्र उसी की छाया दिखाई पड़ने लगती है। प्रकृति के दर्पण में प्रियतम का बिंब देखकर किंव कह उठा—

> रिव, शिश, नरतन दिपहिं श्रोहि जोती, रतन पदारथ मानिक मोती।

जायसी सूफी था ऋौर 'पद्मावत' में वर्णित ये सारी बातें सूफी मत की ही व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। कहानी तो बहाना भर है।

पर, सूफीमत की सीमात्रों में बंदी होकर जायसी का व्यक्तित्व न रह सका। भारतीय तत्त्वचितन से भी उसने बहुत कुछ लिया। उसके दार्शनिक सिद्धांतों पर वेदांतर के पर्याप्त प्रभाव दीखते हैं।

जायसी रहस्यवादी था श्रीर उसके रहस्यवाद में जैसी सरसता है, वैसी कबीर के रहस्यवाद में नहीं।

कबीर ने ज्ञान की बात कही थी, जो सामान्य जनता की पकड़ में न ज्ञा सकी। जायसी ने प्रेम का दर्द-भरा गीत गाया ज्ञोर हर हृदय के तार फनफना उठे। फिर, उसने ऐसी कहानियों के माध्यम से अपनी बात कही, जो घर की थीं, पड़ोस की थीं। नागमती का विरह-वर्णन हृदय तो क्या, पत्थर पिघला देने की क्षमता रखता है। तभी लोगोंने समफा ज्ञौर सराहा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबने प्रेम की इस पुण्य-सलिला में, भेद-भाव भूल कर, एक साथ अवगाहन किया। 'अख़रावट' ज्ञौर 'आख़िरी कलाम' उसी की रचनाएँ हैं। कदाचित ज्ञौर भी कई ग्रंथ उसने लिखे थे, जो उपलब्ध नहीं।

मिलक मुहम्मद जायसी प्रेम-काव्य के उच्चतम शिखर का नाम है। शिखर के इस पार श्रीर उस पार भी कुछ छोटे-बड़े टील्हे हैं, पर टील्हे ही। लगे हाथों उनकी भी चर्चा कर लेना श्रप्रासंगिक न होगा। प्रेम-गाथा की यह परंपरा पद्मावत के बहुत पहले से चली श्रा रही है। सूत्रपात एक प्रकार से चारण-काल ही में हो चुका था। माननेवालों ने मुल्ला दाऊद के 'चंदावत' को ही इसका श्रादि माना है। इसके बाद की लिखी गई प्रेम-काथाओं का हवाला जायसी ने श्रपने पद्मावत में इस प्रकार दिया है—(१) स्वप्नावती, (२) मुगधवती, (३) मृगावती, (४) खंडरावती, (५) मधुमालती श्रीर (७) प्रेमावती। पर, उपलब्ध दो ही हैं—मृगावती श्रीर मधुमालती।

#### 'पिड हिरदय मह भेंट न होई'

मृगावती की रचना कुतवन ने की थी श्रौर मधुमालती की मंभन ने। एक में कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती श्रौर चंद्रगिरि के राजकुमार की प्रेम-कथा है; दूसरे में कनेसर के राजकुमार मनोहर श्रौर महारस की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम-कथा। इन दोनों प्रथों का निर्माण प्रायः उन्हीं तत्त्वों से हुश्रा है जिनसे पद्मावत का। पर, मधुमालती में जो भाव की तरलता श्रौर कल्पना की रंगीनी है, वह मृगावती में नहीं।

ये छोटी-मोटी प्रेम-गाथाएँ महत्त्वहीन हो कर भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं; क्योंकि इनकी जाति ख्रौर परंपरा वही है, जो पद्मावत की है। पद्मावत जिस पर्वतका अस्रभेदी शिखर है, ये उसी के शिला-खंड।

# 'सियाराममय सब जग जानी'

(राम-काव्य)

प्रतिभा ग्रीबी में चमकती हैं, जैसे दीप की लौ श्रांधकार में। जिस दिन उसने श्रॉंखें खोलीं, उसी दिन माता ने श्रपनी श्रॉंखें बंद कर लीं। ज्योंही पिता का दामन थाम लेने को उसने हाथ फैलाए, पिता श्रंतर्घ्यान हो गए। श्रीर, नियति ने संतोष की साँस ली।

फूल-सा शरीर । चांद-सा चेहरा । पर, मूख ने भिखारी बना छोड़ा । तन पर कथरी, हाथ में मिट्टी का भिक्षा-पात्र छोर बस— यह शृंगार परिस्थिति ने किया था उसका । वह नन्हा-सा बालक सुबह से शाम तक गली-गली की खाक छानता, घर-घर टुकड़े माँगता फिरता । पर, मिलती फटकार और गालियाँ।

वह 'राम ! राम !!' कह कर माँगता, इसीलिए दुनियावालों ने शायद खीक कर उसे 'रामबोला' कह डाला । अन्यथा, उसके नामकरण की चिंता किसे थी ?

#### 'सियाराममय सब जग जानी'

दुनिया ने रामबोला को यातनाएँ दीं, पर रामबोला न होता तो दुनिया को राम कौन देता ?

रामबोला बड़ा हुआ—गम खाकर, आँसू पीकर। उसने प्रेम किया—रत्ना से, फिर राम से। उसने विवाह किया, गृहस्थी की। पर, भक्ति का पलड़ा भारी रहा। मुक्ति पीछे छूट गई। वह वैराग्य धारण कर घर से बाहर निकल पड़ा।

पारस का संस्पर्श पाकर लोहा सोना बन जाता है। गुरु नरसिंह का संस्पर्श पाकर रामबोला तुलसीदास बन बैठा। उसने गुरु के मुख से राम की कथा सुनी; अपने मुख से सारे संसार को सुनाई। उसकी कलम से प्रतिभा का निर्फर फूटा और 'मानस' में परिग्रात हो गया।

सहने की भी सीमा होती है। जनता का धैर्य उस सीमा को पार कर चुका था, जब तुलसी का आविभीव हुआ। घर के भगड़े, बाहर के हमले, फिर मुगलों का शासन, शोषण और प्रपीड़न। जिंदगी जीने की नहीं, ढोने की चीज बनकर रह गई थी। निराशा का अंधकार घनीभूत हो उठा था कि सहसा आवाज आई—

कीरित भिणत भूति भिल सोई, सुरसरि सम सब कहँ हित होई।

—यह तुलसी का स्वर था। उसने निस्सहाय, असमर्थ जनता को राम दिया—कर्त्त व्य का आदर्श, पौरुष का प्रतीक। अन्याय

करना पाप है। अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप। अन्याय करने वाले हर रावण के खिलाफ धनुष-वाण उठाना होगा। न्याय की रक्षा करनी होगी।

पर, 'रामचिरत मानस' लिख कर तुलसी ने केवल युग की समस्या का ही समाधान नहीं दिया। देश-काल की सीमार्थ्यों से ऊपर उठकर शास्वत मानवता का शृंगार भी किया उसने। उसके राम संपूर्ण मानवीय गुणों के मतीक हैं—मर्यादा पुरुषोत्तम। त्र्यादर्श भाई, ब्रादर्श पुत्र, ब्रादर्श पति ब्रौर ब्रादर्श राजा। मनुष्य जिस दिन विकास की सीमा पर जा पहुँचेगा, उस दिन राम बन जायगा।

वाल्मीकि रामायण में नर विकसित होकर नारायण बन गया था। 'मानस' में नारायण ने नर का रूप ग्रहण किया। तुलसी के राम नर-रूप में नारायण हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं, ब्रह्मा और महाविष्णु भी हैं। रामायण में उनके इन रूपों की भी पर्याप्त चर्चा हुई है। निर्णु ण और सगुण-जैसे दार्शनिक प्रश्नों पर गंभीरता-पूर्वक विचार किया गया है।

तुलसी राम-भक्ति के रस में त्र्याकंट हूबा हुत्र्या था। दार्शनिक था, महाकवि था। उसने सत्य को सुंदर बनाकर प्रस्तुत किया।

गंभीरता जब एक साथ सरल श्रीर सरस हो उठती है, तब सची कला का जन्म होता है। तुलसी की रचनाएँ इस बात का ममाण मस्तुत करती हैं। मात्र श्रीर भाषा का ऐसा सुंदर सामंजस्य श्रन्यत्र दुर्लम है। श्रलंकार स्त्रयं चलकर श्राए हैं; श्रामह कहीं नहीं दीखता!

#### 'सियाराममय सब जग जानी'

उसने जो भी लिखा, 'अवधी' में लिखा; बड़ी खूबी के साथ लिखा और इतना लिखा, जितना कोई साधारण व्यक्ति अकेला लिख डालने की कल्पना भी नहीं कर सकता। भक्ति, दर्शन, नीति, राजनीति, समाजनीति, मानवनीति—प्रायः सभी विषय उसकी प्रतिभा का संस्पर्श पाकर घन्य हो उठे। रामचरितमानस, विनय-पत्रिका, वैराग्यसंदीपनी, दोहावली, कवितावली, पार्वतीमंगल, जानकी-मंगल, कवित्त-रामायण, रामाज्ञा प्रश्न आदि पचीसों प्रंथ लिख डाले उसने।

हिंदी के श्रंचल पर इस भक्त महाकवि ने रामभक्ति की जो गंगा बहाई, वह हिंदी साहित्य के इतिहास में राम-भक्ति-धारा के नाम से विख्यात हुई। तुलसी के पहले श्रीर बाद भी, इस धारा में श्रनेक श्रन्य किव हुए, जैसे—केशव, श्रग्रदास, नाभादास, विश्वनाथ श्रीर रघुराजिसह; रामचरित उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त श्रादि।

'रामचंद्रिका' में केशव ने राम के नाम पर अपने पांडित्य का जोर आजमाया, चमत्कार का प्रदर्शन मात्र किया। तुलसी का भावुक इदय तो तुलसी को ही मिला था। राम की भक्ति भी जैसी तुलसी को मिली, वैसी केशव को कहाँ मिल सकी!

साकेत में मैथिलीशरण गुप्त के राम ने घोषणा की-

"स्देश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, में धरती को ही स्वर्ग बनाने श्राया।

\* \* \* \* नर को ईश्वरता प्रदान कराने आया।"

वाल्मीिक रामायण की तरह एकबार फिर मनुष्य अपने गुणों से ऊपर उठकर देवता बन गया। 'साकेत' की सबसे महान् सफलता कैकें के चित्र में है। लक्ष्मण, शत्रुष्न आदि कुछ पात्रों का चित्रण कहीं-कहीं शिष्टता की मर्यादा का उल्लंघन कर गया है। रामायण की मौन उर्मिला 'साकेत' में आँसुओं की बरसात लेकर आई है। इस वियोगिनी के विस्तृत रूप-चित्रण से काव्य-चित्रों में उपेक्षिता नारी-पात्रों के मित विद्वानों का ध्यान निस्संदेह आकर्षित हो जाता है। लेकिन, सावन-भादो के सजल मेघों से होड़ लेती हुई वे व्यम-उदम आँखें साकेत के पाठकों को सराबोर नहीं कर पातीं। साथ ही 'मानस' की मौन उर्मिला में भारतीय नारी का शिल-सौंदर्य 'साकेत' की चीखती-चिल्लाती उर्मिला से कहीं अधिक सुरक्षित है।

राम-भक्ति-शाखा के अन्य किसी किन ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, जो उल्लेख-योग्य हो। संपूर्ण राम-साहित्य में तुलसी का न्यक्तित्व अकेला है, जैसे विशाल आकाश में अपनी ही दीप्ति से दीपित सूर्य।

> "सिहन के लेंहड़े नहीं, हंसन की नहीं पौत।".....

## 'निसिदिन बरसत नैन हमारे'

( कृष्ण-काव्य )

बेहोश आधी रात।

यमुना की कल कल लहरों पर थर-थर काँपता हुआ पूनम का चाँद। तमाल और कदंब के सघन वृक्षों से आच्छादित निर्जन तट। हदा के कोंके। पत्तों की सर्राहट। सारा संसार शयित-शांत।

कि, सहसा वंशी का स्त्रर फूटा, जैसे रस का निर्फर। दिशाएँ इब गई। यमुना के पायल भनकार कर उठे।

माथे पर मोर-मुकुट, कमर में कछनी, गले में माला—वह कोई युवक था, जो आधी रात गए यों पागल-सा वंश्. में स्वर भर रहा था।

कि, सहसा भम-भम-भम् !!—आभूषणों की भनकार से यमुना का तट मुखारत हो उठा । वंशी क धुन सुन कर युवतियाँ अपने-अपने घरों से दौड़ी चली आई, मानों चाँद की बारात उतर आई।

स्तर की बरसात थम गई। बेहोश वंशीवाले ने आँखें खोलीं। वह चिकत हो रहा। आग्रह के स्त्रर में उसने निवेदन किया— 'यह सब कोई अच्छो बात नहीं। आप अपने-अपने घर लौट जाएँ।' पर, पत्थर पर तीर असर करने से रहा।

हार कर उसने फिर वंशी उठाई। फिर रस की वर्षा शुरू हुई श्रीर युवतियाँ मंडल में सजकर थिरक उठीं।

श्राधी रात, नदी का किनारा, वंशी का मोहक संगीत श्रोर चोरी-चोरी मिलना—यह सब कुछ 'कैसा-कैसा' तो लगता है। पर जो सतह पर होता है, वही तह में नहीं होता। इन बातों में ऊपर-ऊपर मौतिक रोमांस की रंगीनी अवश्य दीखती है पर भीतर तह में श्राध्यात्म की पवित्रता है। श्राधी रात को, यमुना के तट पर, वंशी में स्वर फूँ कनेवाला वह युवक है कृष्ण—साक्षात परब्रह्म! श्रोर, वंशी की पुकार पर बावरी-सी दौड़ पड़नेवाली गोपियाँ हैं, श्रात्माएँ। श्रीर, वंशी है स्वयं योगमाया।

भागवत् पुराण की आध्यात्मिक रहस्य-भरी इस कथा ने ही हिंदी के कृष्ण-काव्य को आधार दिया। और, कवियों ने नाना प्रकार से गोपी और कृष्ण-आत्मा और परमात्मा—के प्रेम को कुंदों में बाँध कर रख दिया।

''तिलित त्रषंग त्रता परिशीलन, कोमल मत्तय समीरे। मधुकर निकर करंबित कोकिल, कूजित कुंज कुटीरे॥''

—रस से गीली ये पंक्तियाँ त्र्याज से लगभग सात सौ साल पहले महाकवि जयदेव की लेखनी से चू पड़ी थीं। उसने मुख्यतः

#### 'निसिद्न बरसत नैन हमारे'

संस्कृत में लिखा। राधा-कृष्ण के प्रेम से लबालब गीत-गोविंद संस्कृत में ही है। पर, उसने हिंदी के कृष्ण-भक्त कवियों को दिशा दी, प्रेरणा दी, प्रभावित किया। अतः, एक बार विना जयदेव का नाम लिये हिंदी के कृष्ण-कान्य की चर्चा नहीं की जा सकती।

> "एकसरि ठाढ़ि कदम-तर रे, पथ हेरिथ मुरारी, हरि बिनु हृदय दगध भेल रे, मामर भेष सारी।"

ऐसा कहकर बाट जोहती हुई गोपी की विरह-व्यथा को रूप देने-वाला किव विद्यापित कदाचित हिंदी कृष्ण-काव्य का पहला किव था। पर उसने कृष्ण-चरित का आध्यात्मिक विश्लेषण पस्तुत नहीं किया। उसके हाथों कृष्ण सामान्य नायक बन बैठा और राधा नायिका। वह रूप और यौवन का किव था। उसने तन की माया देखी, मन की गहराई नहीं। उसकी दृष्टि स्नान करती हुई कामिनी के मादक सौंदर्य से उलक्ष कर रह गई—

'कामिनि करए सनाने, हेरतिह हृदय हने पँचवाने।'

उसने राधा-कृष्ण के नाम पर जितना लिख मारा, उतना राधाकृष्ण पर नहीं। सही अर्थ में भक्ति के पद बहुत कम लिखे, और लिखे भी तो शिव, दुर्गा और गंगा के संबंध में ही। पर, एक बात, प्रतिभा ने स्वरूप पा लिया था उसमें। उसने जो भी लिखा, उसकी बारीकी, उसका सौंदर्य शब्दों में नहीं आँका जा सकता।

उसकी रचनाएँ तीन वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं—

- (१) शृंगार-संबंधी—राधा-कृष्ण के प्रेम को लेकर लिखे गए छंद।
- (२) भक्ति-संबंधी शिव, दुर्गा, गंगा आदि की स्तुति । और,
- (३) काल-संबंधी-तत्कालीन परिस्थितियों के चित्र।

गंगा-वाक्यावली, दान-वाक्यावली, तरंगिशी, कीर्तिलता, कीर्ति-पताका और पदावली—ये विद्यापित के कुछ प्रमुख प्रथ हैं। इनमें से कुछ संस्कृत में लिखे गए, कुछ अवहद्र में और कुछ मैथिली में।

कतिपय विद्वानों ने विद्यापित को बंगाली सिद्ध करने का बीड़ा उठा रखा था। पर, अब यह सिद्ध हो चुका है कि यह किव हिंदी का है और इसका जन्म मिथिला में हुआ था।

जीवन की संपूर्ण कोमलता, सरसता और सुंदरता को गीतों के रेशमी धागे में पिरोकर अमर बना डालनेवाला यह कलाकार हिंदी का गौरव है, इसमें संदेह नहीं।

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी ने अपनी मंजिल की आधी राह तय की थी कि एक दिन कृष्ण-काव्य के सागर में ज्वार उठा और आकाश तक जा पहुँचा। हिंदी को सूर का वरदान मिला।

तन की आँखें संसार को ही देख पातीं हैं; मन की आँखें तो संसार के उस पार तक पहुँच जाती हैं। सूर अंधा था, पर उसने मन की आँखें पाई थीं। तभी अपनी बंद आँखों से उसने जितना अधिक देखा, उतना दो-दो खुली आँखों से भी कोई न देख सका।

#### 'निसिदिन बरसत नैन इमारे'

श्रंतर में श्रनुभूति का सागर श्रोर कंठ में श्रमृत की धारा—न्वह महाकिव ही नहीं, बिल्क महान् संगीतकार भी था। पृष्टि-मार्ग के प्रवर्ष का गुरु विल्लभाचार्य का स्नेह-स्पर्श पाकर श्रंतर की श्रनुभूति कंठ से रागिनी बनकर फूट निकली। उसने श्रपने-श्रापको श्रीकृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया—

"मेरो मन श्रनत कहाँ सुख पावै। जैसे उड़ि जहाज को पंछी फिर जहाज पर श्रावै।।"

बालक श्रीकृष्ण की हर चेष्टा को इस भक्त महाकवि ने अपने शब्दों में उतार कर रख दिया। कहीं कृष्ण सोए-सोए अपने पाँव का अंगूठा चाट रहे हैं—

कर पग गहि ऋँगुठा मुख मेंलत!
प्रभु पौढ़े पालने अकेले हरिष-हरिष अपने रंग खेलत।।
श्रीर, कहीं यशोदा उन्हें थपिकयाँ दे-देकर सुला रही हैं—
"जशोदा हिर पालने भुक्तावै।
मेरे लाल को आउ निंदिरिया काहे न आनि सुवावै॥"
श्रीर, वे जब कुछ बढ़ जाते हैं तब—

''सोभत कर नवनीत लिए।

घुटरन चलत रेनु तनु मंडित मुख दिध लेप किए ॥"
यशोदा उन्हें उंगली पकड़ कर चलना सिखाती हैं श्रौर वे दोदो पग पर गिर पड़ते हैं--

"श्ररवराइ कर पानी गहावत, डगमगाई :धरनी धर पैयाँ।"

ं कितना स्वाभाविक चित्र हैं!

ं बालक स्वाभाव से हठी होते हैं। कृष्ण की बाल-लीला का चित्रण करते समय सूर ने इस बात पर भी ध्यान रखा है। वे कभी 'चंद-खिलोना' माँगते हैं, कभी 'मैया कबहिं बढ़ैगी चोटी' कह-कह कर मचल उठते हैं।

माता के ब्रॉचल की छाया में मचलकर, घुटनों के बल चलकर कृष्ण जब बड़े होते हैं तब जंगल में गायें चराने जाते हैं, दूध-दही की चोरी करते-फिरते हैं। वंशी बजा-बजा कर गोपियों को बुलाना, उन्हें छेड़ना ब्रोर जब-तब ब्रॉखों में ब्रॉखें डालकर मुस्कुरा देना उनका दैनिक कार्य-क्रम हो जाता है। देखिए—

"बेलत हिर निकसे ब्रजसोरी। श्रीचक ही देखी तहँ राधा, नैन बिसाल, भाल दिए रोरी। सूर स्थाम देखत ही रीमे, नैन-नैन मिलि परी ठगोरी॥" पर, कहीं भी अपने श्रु गार-वर्णन को सूर ने विद्यापति की तरह अतिशय मांसल अथवा अश्लील नहीं होने दिया है।

वियोग के वर्रान में तो इस महाकिव का स्थान आज भी अन्तुर्ए। है। निर्मोही कृष्ण जब मथुरा चल देते हैं, तब जैसे ब्रज में आग लग जाती है। स्वयं विरह में भुलस रही गोपियों को मधुवन की हरीतिमा पर रोष होता है। वे कह उठती हैं:—

#### 'निसिदिन बरसत नेन हमारे'

"मधुवन तुम कत रहत हरे।
विरह-वियोग स्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे?
तुम तो निलज, लाज नहीं तुमको, फिर सिर पुहुप धरे?"

श्रीर, बरसात की काली रात तो साँपिन बन कर डँस लेती है—

"पिय बिनु साँपिन कारी रात।

ापय विन्तु सापन कारा रात । कबहुँ जामिनी होती जुन्हैया, डिस उल्टी ह्रै जाति ॥"

सावन श्रोर भादो-जैसे उनकी श्रााँखों में ही समा गए हैं। श्राँसुश्रों की धारा कभी सूखती ही नहीं—

"निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पै जब से स्याम सिधारे॥"

कि, एक दिन उद्भव त्या पहुँचते हैं, कृष्ण का संदेशा लेकर; त्योर लगते हैं ज्ञान बघारने। वे कहते हें—'कृष्ण तो निर्णुण ब्रह्म हैं, सर्वव्यापी हैं, उनसे वियोग कैसा ? शोक करने की क्या जरूरत है ?' पर, गोपियाँ रहीं भावना, ज्ञान से उनका क्या प्रयोजन ? संयोगवश कहीं से एक भौरा उड़ता हुत्रा त्या जाता है त्योर उसे संबोधित कर वे उद्भव पर वार करने लग जाती हैं। बेचारा ज्ञानी त्यपना-सा मुँह लेकर भाग खड़ा होता है। भावना के त्यांगे ज्ञान की पराजय होती है, सगुण के त्यांगे निर्णुण भुक जाता है।

भ्रमर को संबोधित कर लिखे जाने के कारण सूर ने इस कथा को 'भ्रमर-गीत' शीर्षक दिया है।

इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए सूरदास की रचनाएँ निम्नलिखित चार वर्गों में विभक्त की जा सकती हैं—

- (१) आतम-निवेदन
- (२) बाल-कृष्ण का मनोवैज्ञानिक चित्रण
- (३) राधा-कृष्ण के प्रेम से संबंधित संयोग-शृंगार
- (४) राधा-कृष्ण के प्रेम से संबंधित वियोग-शृंगार

( जिसके अंतर्गत भ्रमर-गीत आता है।)

ब्रजभाषा में कृष्ण-काव्य लिखनेवाले कवियों में सूर का स्थान शीर्षयय है।

त्रव तक सूरदास के नाम से कुल सोलह ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। पर, प्रामाणिक केवल 'सूरसागर' है; शेष या तो इसी के श्रंश हैं या रूपांतर।

यह ऋद्वितीय गीतिकार हिंदी की ही नहीं, विश्व-साहित्य की विभूति है।

नंददास का स्थान सूर के बाद त्याता है, पर सूर के ही बाद। श्रीरों ने जो लिखा, वही इस महाकवि ने भी। पर, जैसा इसने लिखा, वैसा श्रीरों ने नहीं। सची प्रतिभा स्वभावतः सामान्य धरातल से ऊपर उठ जाती है।

'रास-पंचाध्यायी' श्रीर 'मॅंबर-गीत' नंददास के प्रमुख प्रंथ हैं। 'रास-पंचाध्यायी' में कृष्ण श्रीर गोपियों की रासलीला का बड़ा ही सजीव वर्णन किया गया है। इसकी भी कथा-वस्तु भागवत से ही ली गई है। भॅंबर-गीत की कथा प्रायः वहीं है, जो सूर के भ्रमर-गीत की।

#### 'बिसिदिन बरसत नैन इमारे'

भाषा पर नंददास का अपूर्व अधिकार था। ऐसी कला-कारिता अन्यत्र दुर्लभ है:—

> "न्पूर कंकन किंकिन करतल उपंग मंजुल मुरली। ताल मृदंग उपंग चंग एकै सुर जुरली।। मृदुल मधुर टंकार ताल मंकार मिली धुनि। मधुर जंत्र की तार भँवर गुंजार रली पुनी।।"

शब्दों की घानि ही अर्थ का निर्देश करती है। रस छलक पड़ता है। अलंकार हाथ बाँचे खड़े हैं। 'और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया'—यह उक्ति असत्य नहीं।

गोसाई विद्वल नाथ ने जिन त्राठ कवियों पर कृष्ण-भक्ति की छाप लगा कर 'त्राष्टछाप' की स्थापना की है, उनमें सूर त्रीर नंद प्रधान है। शेष छः हैं — कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भु जदास, छीत स्वामी श्रीर गोविंद स्वामी। इन सभी कृष्ण-भक्त कवियों ने ब्रजभाषा में ही लिखा।

श्रीरों ने राधा श्रीर कृष्ण के प्यार की बात कही। पर, मीरा स्वयं 'दरद-दीवानी' थी। वह दूसरे किसी की बात क्या कहती? उसमें गोपियों की सारी विरह-व्यथा पूँ जीभूत होकर साकार हो उठी। जिस प्रियतम के लिए उसने क्या-क्या न सहा, वही निर्मोही निकला। बाट जोहते-जोहते श्राँखें थक गईं, दिन गिनते-गिनते श्रॅगुलियों की रेखाएँ घिस गईं। फिर भी जब वह नहीं श्राया, तब वह कराह उठी—

"सूली ऊपर सेज पिया की, केहि विधि मिलना होय।"

'मीरा कोकिला-सी अपने गिरिधर-गोपाल के गीत गाती रही। वह पृथ्वी पर नहीं, वृक्ष की सबसे ऊँची डाल पर, स्वर्ग के कुछ पास थी।'

सत्रहवीं शताब्दी का प्रभात त्र्यभी त्र्याया ही था कि यह कोकिला पंख पसार कर 'सुदूर शून्य' में उड़ गई।

गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का माहरा, फुटकर पद और राग सोरठ पद-संग्रह—मीराबाई की ये ही कुछ प्रमुख रचनाएँ अबतक उपलब्ध हो सका हैं।

ये सारी रचनाएँ ब्रजभाषा में ही हैं। पर, इस ब्रजभाषा पर थोड़ा मारवाड़ी रंग भी है। पद प्रायः राग-रागिनियों में बाँध कर लिखे गए हैं। यत्र-तत्र छुंद-दोष हैं। मीरा में कला की रंगीनी और चमक-दमक भले ही न हो, भावना की सचाई जरूर है और यही पाठक के हृदय को सबसे अधिक छूती है।

श्रीकृष्ण के चरणों में श्रद्धांजिल श्रिपत करनेवाले मुसलमान किवयों में रसखान का स्थान सबसे ऊँचा है। विषय-वासना की श्रोर उपट कर बहनेवाली जीवन-धारा एक दिन श्राघात पाकर सहसा ब्रह्म की श्रोर मुड़ गई। रसखान ने विट्ठलनाथ का शिष्यत्व अहरण किया।

#### 'निसिद्न बरसत नैन इमारे'

जिस परब्रह्म को लोग खोज-खोज कर हार गए और नहीं पा सके, उसे रसखान ने कुंज में छिप कर चोरी से राधा का पाँच पलोटते पकड़ लिया —

> "देख्यो दुरो वह कुंज-कुटीर में, बैठो पलोटतु राधिका-पायण।"

प्रेमी की अनुभूति जितने सरस शब्दों में रसखान ने लिखी, वैसी बहुत कम लोग लिख सके।

उसने मुख्यतः कवित्त श्रौर सवैए लिखे। ब्रजभाषा का बड़ा ही व्यवस्थित रूप मिलता है उसकी रचनार्श्यों में। 'प्रेम-चाटिका' श्रौर 'सुजान-रसखान' इसी रससिद्ध कवि की रचनाएँ हैं।

'इन मुस्लिम कविजनन पर कोटिक हिंदू वारिए'

गंग, रहीम श्रीर वीरबल; दीहल, गदाघर भट्ट, गोविंद दास श्रीर हरिदास—-ऐसी श्रीर न जाने कितनी प्रतिभार्शों ने कृष्ण के चरणों में श्रपने काव्य-पुष्प श्रिपत किए। महत्त्व इनका भी कम नहीं। 'तुलसी का पत्ता छोटा कौन, बड़ा कौन।'

पर, निस्संदेह यह हिंदी के कृष्ण-काव्य का पूर्ण-विराम नहीं। रात के बाद फिर सुबह होती हैं।

कभी यमुना के निर्जन तट पर, पूनम की आधी रात में, नृत्य-निरत गोपियों के बीच उस अल्हड़ वंशीवाले ने जो तान भरी थी, उसकी धीमी-धीमी स्वर-लहरी आज भी वायुमंडल में गूँज रही हैं। हरिश्रीध का 'प्रियप्रवास', रत्नाकर का 'उद्भवशतक', मैथिलीशरण गुप्त का 'द्रापर' और श्री द्वारिकाप्रसाद का 'कृष्णायण' इस बात के प्रमाण हैं।

## भक्ति-काल: एक भलक

- त्र्वस्तार—सं० १३७५-१७०० तक ।
- ★ परिस्थितियाँ—पहले ही जनता का पर्याप्त शोषण हो चुका था। मुगलों के आक्रमण और शासन ने उसे और भी जत-विज्ञत कर दिया। आदि काल से चल्ली आती हुई विचार-परंपरा इन परिस्थि-तियों का योग पाकर भिक्त-काल को जन्म देने में समर्थ हुई।
- \* भक्ति-काल का साहित्य निम्नांकित शाखाओं में विभक्त: किया जा सकता है:—



ज्ञानाश्रयो शाखा प्रममार्गी शाखा राम-भिक्त शाखा कृष्ण-भिक्त शाखा (कबीर ब्रादि) (जायसी ब्रादि) (तुलसी) (सूर, नंद ब्रादि)

- \* भाषा मुख्यतः श्रवधी श्रौर ब्रजभाषा । कबीर श्रादि ने श्राम-फहम भाषा में लिखा, जिसे 'सधुक्रड़ी' भाषा की संज्ञा दी गई है ।
- मुख्य किव और ग्रंथ
  - कबीर साखी, बीजक श्रीर रमैनी।
  - २. जायसी पद्मावत श्रीर श्रखरावट ।
  - ३. तुलसी रामायरा, विनयपत्रिका त्रादि । ४. सूर — सूरसागर ।
- ★ एक साथ भाव-पच्च और कला-पच्च का ऐसा उत्कर्ष अन्य किसी युग में नहीं। अतः, यह युग है हिंदी साहित्य का 'स्वर्णयुग'।

# तहर पश्चिक मधुरस पी ले !





ठहर पथिक, मधु-रस पी ले!

(रीति-काल)

बाग्रदब, बामुलाइजा हे शियार ! बादशाह सलामत, शाहंशाहे-हिंदोस्तान ऐवान में तशरीफ ला रहे हैं !!·····

ताल त्यौर लय के साथ थम-थम कर ऊँची उठती हुई त्र्यावाज क्रमशः क्षीण होती-होती शून्य में खो गई। निस्तब्धता छा गई।

एक खास श्रंदाज से तौल-तौल कर कदम रखते हुए बादशाह ने प्रवेश किया! उनका शरीर सुवर्ण-खचित वस्त्रों से सुशोभित था। वक्ष पर बहुमूल्य रल्नों की मालाएँ लोट रही थीं। इत्र में डूबे हुए श्रंगों से निःस्तत सुगंध की मादकता वातावरण में उन्माद भर रही थी।

कतारों में सजकर बैठे अमीर-उमरा सम्मानार्थ उठ खड़े हुए। कवियों और कलाकारों ने सर मुका लिए। बादशाह स्वर्ण-सिंहासन पर आ बैठे। फिर सबने स्थान म्रहण किया।

सामने दुग्ध-फेनोज्ज्वल स्फटिक आँगन में नर्तकी आ खड़ी हुई। काली घुँघराली अलकें, 'अमिय हलाहल मद भरे' नैन, भीने वस्त्र से भाँकते हुए अंग-प्रत्यंग—रूप और यौवन का रस छलक रहा था। तन के दपेशा में प्रतिविंबित हो-होकर आमूषशों की द्युति द्विगुश्चित हो रही थी।

बादशाह की आँखों में सुरूर छा गया। उनकी प्यासी दृष्टि नर्तकी की अलकों से उलमकर आँखों में डूब गई, कपोलों से फिसल कर पीन पयोधरों में धँस गई। सौंदर्य की प्रतिमा के होठ तिनक मुस्कुराए और कपोल आरक्त हो उठे। शिराएँ मनमाना उठीं और आँखें मुक कर मिंप गई। फिर अंग-अंग थिरक उठे। पैरों में लिपटे नृपुर साम्रह बोल उठे—

"रुन-सुन, रुन-सुन! कुम खनन-छनन्॥ छुम-खनन्॥…"

भुजाएँ शून्य में भाव-चित्र श्रंकित करती हुई थिरक उठीं। नृपुर-ध्विन वीगा श्रोर मृदंग के संगीत से लिपट कर क्रमशः वनीभूत होती हुई ऊपर उठने लगी। वातावरण में उल्लास भर गया।

'मरहवा ! मरहवा !!'·····हलाहल की यूँट कंठ के नीचे उतारते हुए बादशाह बोल उठे।

'वाह! वाह!!'···ग्रमीरों श्रोर सरदारों को प्रशंसा-सूचक ध्वनियाँ बादशाह का श्रनुसरण कर उठीं।

#### ठहर पथिक, मधु-रस पी ले!

नर्तकी ने सर भुका कर विनम्र स्वीकृति दी; उन्माद भर देनेवाली अदा से एक बार बादशाह को देखा और थिरक उठी। वातावरण में आलोड़न-सा उत्पन्न करता हुआ, ध्वनियों का निर्फर फूट पड़ा।

"साकी ! "" बादशाह की प्यास ने इशारे किए श्रौर जाम सामने था। पर, जाम लेना भूल कर, वे क्षण भर को साकी की निगाहों में खो गए।

"ता थेई ! ता थेई !!····धा धा-त्रिकिट-धा ! कत्ता-तूना !! ··· रुन-मुन ! रुन-मुन !! छुम-छुनन्-छुनन् · · ।

नर्तकी के पाँव दीख नहीं पड़ रहे थे। गोरे अंगों की 'गुराई'' 'चपला-निकाई-सी' चमक-चमक उठती थी। लगता था, सागर की फेनिल लहरों पर प्नम का चाँद असंख्य-असंख्य होकर आँखों के आगे मलमल कर रहा हो।

कि, सहसा वेग से चक्कर खाती हुई नर्तकी के गतिशील चरगा एक साथ कई आधात देकर सम पर आ गिरे। बाजों की भंकार दूट गई। नर्तकी का भीना आँचल शरीर से सरक कर भूमि पर आ गिरा। ललाट और कपोल पर पसीने के मोती ढलमल कर उठे।

कायिक सौंदर्य को नजरों से सहलाते हुए, बादशाह बोल उठे— 'शाबाश!…'' और, एक बहुमूल्य रत्नहार नर्तकी के दामन पर त्रा गिरा। फिर उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए कोलाहल के बीच राज-कवि उठ खड़े हुए। गौरवर्ण, उन्नत ललाट, रेशमी वस्त्र और

मोतियों की माला से मंडित शरीर—हर किसी की दृष्टि उनके देदीप्यमान मुखमंडल पर केंद्रित हो गई। राजकवि ने एक खास अंदाज से हाथ उठा कर कहा—

अरी जब बाहीं, तब करी तुम 'नाहीं',
पाँय दियौ पिलकाहीं 'नाहीं-नाहीं' के सुहाई हो।
बोलत में 'नाहीं', पट खोलत में 'नाहीं'
किब बोलत उछाही लाख, भौतिन लहाई हो।।

श्रोर, वादशाह नर्तकी की श्राँखों में श्राँखें डाल कर बीच ही में बील उठे—बहुत खूब ! अ बोलत में 'नाहीं', पट खोलत में 'नाहीं'!!

त्रीर, किव के त्राह्णाद का पारावार न रहा।

वाणी में उमंग भरकर उन्होंने कहा—

चुंबन में नाहीं, पिरंभन में नाहीं,

सब त्रासन बिलासन में नाहीं ठीक ठाई हो।

भेलि गलबाहीं, केलि कीन्हीं चितचाही, यह

'हाँ' तें भली 'नाहीं' सो कहाँ ते सीखि ह्याई हो।।

कि को ग्रांतिम कुछ शब्द 'वाह-वाह' के कोलाहल में डूब गए। बादशाह उमंग में भरकर चिल्ला उठे—'वजीरे ग्राजम! हम खुश हुए। राजकिव को एक हजार मुहरें भेंट की जायँ।' ग्रीर, राज-किव जैसे निहाल हो गए। ग्राभार से उनकी गर्दन मुक गई।.

#### ठहर पथिक, मधु-रस पी से!

मंदिर का भीतरी भाग। राघा श्रीर कृष्ण की स्त्रर्ग-मितमाएँ। भूप-दीप, पत्र-पुष्प एवं नाना प्रकार के भोगों की सुगंघ से सुवासित वातावरण।

फागुन का महीना। होली का उत्सव। अबीर और गुलाल के बादल। रंग की बरसात।

देवदासी के नूपुरों की भंकार से मंदिर का कोना-कोना मुखरित हो उठा। वंशी के स्वर पर थिरकते हुए मांसल ऋंगों से विद्युत-लहरियों का संचार-सा होने लगा। भक्त घ्यान-मग्न थे; पर उनका घ्यान राधाकृष्ण की मितमाओं पर न होकर, देवदासी के तन-पराग में डूबी थीं। मंदिर का प्रधान पुजारी मसनद के सहारे उठँग कर, आनंद ले रहा था। उसकी आँखें आधी खुली थीं, आधी बंद।

श्रीर, ज्यों ही देवदासी के नृत्य-निरत चरणों ने विराम लिया, साधुवाद की भड़ी लग गई। प्रधान पुजारी एक प्यास-भरी हिण्ट से देवदासी को देख उठा। नयन मिले श्रीर मुस्कान के हरसिंगार चुपचाप भर पड़े।

भक्त-किन से रहा न गया। त्रात्म-विस्मृति की-सी त्रवस्था में वह लड़खड़ाता उठ खड़ा हुत्र्या। देवदासी की त्र्योर एक याचना-भरी दृष्टि डाल कर, उसने भगवान को श्रद्धांजलि त्र्यपित की—

श्राइ धरी मोहन मयंकमुखी प्रह्लाद, श्रंक में भरत कड़-कड़ चूड़ि कड़की।

चारो तनी तड़की मसिक श्राँगि दरकी, हँसित साड़ी सरकी, रही न सुधि घर की।

त्रौर, 'साधु!-साधु!!...' की ध्वनि से मंदिर का कोना-कोना गूँज उठा।

देवदासी के कपोल आरक्त हो उठे। कवि की वार्छे खिल उठीं। पुजारी जल उठा।

राधा श्रौर कृष्ण की स्वर्ण-प्रतिमाएँ ज्यों-की-त्यों खड़ी रहीं— तटस्थ, मौन, निर्विकार!

\* \*

जेठ का महीना। चिलचिलाती दुपहरिया। लु के थपेड़े। निर्जन खेत, दुर्बेल बेल, कंकाल-सा किसान।

पशु के पद-चिह्नें पर मनुष्य चल रहा था।

उसका खून शराब बन कर शाही प्यालों में छुलक रहा था। उसका पसीना मोती बन कर महलों में चमक रहा था। उसकी हस्ती रंग और गुलाल बन कर मठों और मंदिरों में उड़ रही थी। उसकी साधना का पुरस्कार राजकिव पा रहे थे। उसकी मिहनत की कमाई सामंत और महंथ लूट रहे थे।

पर, खेत में वह अकेला था। भूख से पेट-पीठ सटकर एक हो रहे थे। आँखों के आगे अंघकार छाया था। हठात् लड़खड़ा कर वह भूमि पर जा गिरा। पर, उसकी मिहनत पर वसंत मनानेवाले

#### उहर पथिक, मधु-रस पी ले !

भक्तों ख्रौर महंथों ने ख्रपने भगवान से उसके लिए दुखाएँ नहीं मॉगीं। पक्षी की पीड़ा पर रो उठनेवाले ख्रादि किव की संतान ख्रादमी की पीड़ा पर मौन रह गई।

\* \* \*

वह मुगलों का शासन-काल था। कोपड़ियों को लूट कर महल सजाए जा रहे थे। शाही दरबारों से विलासिता के गंदे नाले फूट निकले, त्योर त्यसंख्य-त्र्यसंख्य धारात्र्यों में विभक्त होकर देश को निमग्न करने लगे। समाज डूबा, धर्म डूबा, संस्कृति भी डूब गई। फिर साहित्य कैसे शेष रह जाता? वह तो युग त्यौर समाज का चित्र होता है!

तभी उस युग के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है—शृंगा-रिकता। भगवान श्रीकृष्ण विलासी बादशाह की अनुकृति बनकर रह गए। राधा को कवियों ने नायिका बनने पर मजबूर कर दिया। गोपियों की अपार सेना भी इस धर्म में दीक्षित हो गई। भगवान के मंदिर शाही महलों से होड़ लेने लगे। धर्म का दामन धाम कर शृंगार चल निकला। अलक, पलक, अधर, कपोल, चिबुक, कुच, कटि और नितंब के वर्णन से साहित्य लवालब भर गया। राष्ट्र के उन्नायक कहलानेवाले किन नायिका-भेद, चुंबन, परिरंमन और सुरति के सुख पर न्योझावर हो गए। बादशाहों को खुश कर, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए यह जस्दरी था

जीवन का सत्य और देश उपेक्षित रह गया । नंगी, भूखी जनता उपेक्षित रह गई। आश्रयदाताओं के नमक का सरीयत देनेवाले कवि अपनी मा के नमक का सरीयत देना भूल गए।

मकृति की सुंदरता पर रीमने के लिए उनके पास न हृदय था, न समय। बेचारी उनकी काम-भावना को उद्दीत करने का साधन मात्र बन कर रह गई।

नायिका के सुंदर ऋंगों के वर्णन के लिए उपमान बनाकर, इन कवियों ने कहीं उसका सम्मान किया, कहीं श्रपमान । ऋौर, वह सब चुपचाप सहती रही; क्योंकि यह शाही मर्जी थी।

मुगल दरबारों की सजावट, त्रामूषणों त्रीर नूपुरों की संकार ने उस युग के किन को परामूत कर लिया। स्वभावतः किनता व्रलंकार त्रीर संकार से भर गई; 'क्या' की त्र्रपेक्षा 'कैसे' व्रिधिक महत्त्वपूर्ण हो उठा। 'वस्तु' का स्थान 'रीति' ने ले लिया। तभी विद्वानों ने इस युग को 'रीति-युग' की संज्ञा दे डाली।

पदर्शन की प्रवृत्ति, तत्कालीन जीवन के खोखलेपन में, गहराई तक पैठ गई थी। साहित्य में यह प्रवृत्ति आचार्य कहलाने की हवस बन कर प्रकट हुई। किव का काम किवता करना है; किवता के अंगों और उपांगों पर विचार करना नहीं। पर, इस युग का कोई किव बाज न आया। हर किसी ने रस का 'पोस्टमार्टम' कर डाला, अलंकारों के गलत या सही लक्ष्मण और उदाहरण दे डाले। नतीजा हुआ, 'दुविधा में दोऊ गए, माया मिली न राम'।

#### ठहर पथिक, मधु-रस पी ले!

इस युग का सारा साहित्य इन्हीं तक्त्रों से भरा पड़ा है।

\* \*

तब सत्रहवीं शताब्दी का दिनमान ढल रहा था। जयपुर का राजमहल, पतन की क्रमशः घनीभूत होती हुई छाया में, ब्रस्त होता जा रहा था। राजा नई रानी के रूप ब्रौर यौवन में डूबे थे। काठ को भेदनेवाला भ्रमर कली की पंखुड़ियों में बँधा था। राजश्री रूठ कर चली जा रही थी।

कि, सहसा राजमहल के सिंह-द्वार पर एक पथिक आकर रुका। शरीर पर मिरजई, सर पर मुरेठा और ललाट पर तिलक। थक कर चूर हो रहा था; फिर भी आँखें चमक रही थीं; मुखमंडल से तेज-सा फूट रहा था।

द्वारपाल उपेक्षा न कर सका! पूछा—"क्या चाहते हो महाराज ?"

"महाराज के दर्शन !"—पथिक ने छोटा-सा उत्तर दिया श्रीर द्वारपाल मुस्कुराया—

"वह इतना श्रासान नहीं।"

"क्यों ?"

"महाराज रनवास में बंद हैं।"-द्वारपाल के स्वर में निराशा थी। इस बार फिर जब पथिक ने पूछा 'क्यों', तब वह मल्ला उठा। "नई रानी का प्रोम" कहता-कहता हठात रुका। फिर बोला —"महाराज! हर 'क्यों' का उत्तर नहीं दिया जा सकता।"

पथिक ने परिस्थिति को समभा; उसके ललाट पर चिंता की रेखाएँ खिंच ब्राई । बहुत सोच-विचार कर कागज के एक टुकड़े पर उसने लिखा—

"नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं बिकास इहि काल। त्राली कली ही मों बँघ्यो, त्र्रागे कौन हवाल।।"

त्र्यौर, किसी तरह, त्र्यपना यह संदेशा, महाराजा के पास भीतर भिजवाया।

उसे पढ़कर वे जैसे नींद से जाग उठे। सूर्य की रश्मियों का संस्पर्श पाकर पंखुड़ियों के बंधन ढीले पड़ गए। म्रमर की चेतना लौटी।

पथिक ससम्मान भीतर बुलाया गया। श्रशिक्तयों की थैली भेंट करते हुए राजा जयसिंह ने कहा—"महाकवि! हम तुम्हारी प्रतिभा के कायल हैं। वही होगा, जो तुम चाहते हो। पर श्रब वापिस न जा सकोगे। श्राज से तुम हमारे राजकवि हुए।"

त्र्योर, राज-सम्मान की स्वीकृति में, पथिक ने कृतज्ञतापूर्वक सर भुका लिया।

जयसिंह के उस राजकवि ने बिहारी के नाम से विख्यात होकर हिंदी-साहित्य को गौरवान्वित किया।

कहते हैं, राजा की पेरणा से उसने सात सौ दोहे लिखे— रस भरे, मिठास भरे, रंगों में उन्माद भर देनेवाले। श्रोर, राजा ने उन दोहों पर श्रशर्फियाँ लुटा दीं।

#### ठहर पथिक, मधु-रस पी ले!

रीति-युग का किन होने के नाते बिहारी ने भी, नायक-नायिकाओं के रूप-वर्णन एवं शृंगार-चेष्टाओं के चित्रांकन में, अपनी प्रतिभा का रंग सबसे अधिक खर्च किया।

उसकी नायिका के रोम-रोम से रूप की किरगें फूटती हैं। अभावस्था की काली रात हो, वह हो और दीप न हो, तो हर्ज नहीं, क्योंकि—

श्रंग-श्रंग नग जगमगत, दीप-सिखा-सी देह। दिया बढ़ाए हू रहे, बड़ो उजेरो गेह।। जवानी उसके तन-मन में उफान खा रही है— श्रपने तन के जानि के जोबन-नृपित प्रबीन। स्तन, मन, नैन, नितंब को, बड़ो इजाफा कीन।।

एक दिन नायक की आँखों से उसकी आँखें उलक पड़ीं, और दुनिया के सारे रिश्ते टूट गए। अपने-बेगाने छूट गए। हृदय में भेम की गाँठ पड़ गई।—

हग अरुमत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति।
परित गाँठि दुरजन-हिए, दई नई यह रीति।।
फिर भरे मौन में नैनन ही सीं बात' होने लगी। प्रेम-पत्र
आने-जाने लगे। दूतियों की चिंता बढ़ गई, दायित्व बढ़ गया।
छुप-छुप कर अभिसार का ब्यापार चलने लगा।

त्रिबली, नाभि दिखाइ के, सिर ढिकि, सकुचि समाहि। गली अली की ओट के, चली मली विधि चाहि।।

पर, दुनिया बड़ी निठुर है। प्रेम करनेत्राले दो हृदयों के बीच दीवार बन कर खड़ी हो जाती है। छुप-छुपकर मिलना भी जब संभव न रह गया, तब नायिका के नैनों में सावन-भादो समा गए।

गोपिन के श्रॅंसुवन भरी, सदा श्रसीस श्रपार। डगर-डगर ने हुँ रही, बगर-बगर के बार।।

पर, श्राँखों के पानी से कहीं दिल की श्राग बुक्ती है ? सखियाँ उपचार कर हार गई; श्रौर, जलन जाने से रही। ददै तो तब दूर हो, जब "बैद सँविलया होय"।

कोटि जतन कोई करी, तन की तपनि न जाय। जी लौं भीजे चीर लौं, रहें न प्यौ लपटाय।।

कलम तोड़ दी किव ने। रूप श्रीर श्रृंगार-चेण्टाश्रों के ऐसे सजीव चित्रण किसी भी साहित्य में कम ही प्रस्तुत किए जा सके। वियोग के वर्णनों में कहीं-कहीं हलकापन श्रवश्य श्रा गया है, पर युग के प्रभाव-स्वरूप।

नीति और मक्ति-संबंधी कुछ छंद भी उसने कहे, हालाँकि वह उनका अपना क्षेत्र न था। पर दीप जहाँ भी जलेगा, प्रकाश देगा ही।

दोहे की लघु-परिधि में ज्यादा उछ्ठल-कूद मचाने की गुंजाइश नहीं होती। शब्दों की फिजूलखर्ची वहाँ नहीं चलने को। भाषा की समास-शक्ति के साथ-साथ, कल्पना की समाहार-शक्ति, उसकी

#### उहर पथिक, मधु-रस पी ले!

सबसे बड़ी शर्त हैं। फिर भी, जाने क्यों, बिहारी ने दोहे को ही चुना और ऐसा निवाहा, जैसा किसी ने नहीं। किसी ने कहा है—'कलेजे में जो चुभ जाए, उसी को तीर कहते हैं।' बिहारी के दोहे तीर हैं—विष-बुभे नहीं, रस-बुभे; हृदय को नहीं, 'सकल शरीर' को बेघ डालनेवाले—

"सतसैया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर। देखन में छोटो लगें, बेघें सकल सरीर॥"

ब्रजमाषा बहुतों ने लिखी, पर बिहारी की तरह सँवारा किसने उसे ?

अन्य रीत-कालीन कवियों की तरह अलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उसने नहीं लिखा। फिर भी, अलंकार हर कदम पर हाथ बाँधे खड़े हैं। शब्द-शब्द के अंतर से भंकार फूटा पड़ता है। विद्वानों की राय है कि बिहारी अगर चाहता, तो इन्हीं सात सौ दोहों को इस क्रम से सजा कर रख सकता था कि एक लक्षण-अंथ तैयार हो जाता और आचार्यों की तालिका में उसका नाम दर्ज हो जाता। पर, उसने वैसा करने की मूर्खतापूर्ण बुद्धि-मानी नहीं की।

बिहारी ने मात्र सात सौ दोहे लिखे, जो बिहारी-सतर्सई के नाम से प्रसिद्ध हुए। पर, मात्र इतना लिखकर, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना बड़ी बात है। महत्त्व परिमाण का नहीं, गुण का होता है।

त्र्याज के छुपास-पीड़ित कित्रयों के लिए बिहारी-सतसई का यह त्र्यादर्श निश्चय ही अनुकरणीय हैं।

\* \*

श्राज से लगभग दो सो साल पहले की बात है। इटावा में लालपुरा के श्रास-पास एक छोटा-सा गाँव था—स्वच्छ श्रीर रमणीक। यमुना उसके पाँव पखारती, मलय-पवन चँवर डुलाता। उस गाँव में एक किशोर रहा करता था—गौरवर्ण, इकहरा शरीर, रेशम-से बाल श्रीर गहरी-नीली श्राँखें। वह किव था।

अपनी कुटिया में, भरोखे पर खड़ा। वह यमुना का दृश्य निहारा करता। जब साँभ होती, नदी-तट पर आ बैठता। विदा होती हुई साँभ के नैनों से काजल ढलने लगता। तमाल और कदंब के नाचते-ियरकते पात से छुप-छुप कर, छन-छन कर चाँदनी आती और उसके अंग-अंग से लिपट जाती। यमुना की लहर-लहर पर चाँद थिरक उठता। वह विभोर हो जाता; पलकें भिप जातीं। पर जब पैरों की आहट, चूड़ियों की मंकार, घड़े भरने की व्यनि और 'खिलिखल! खिल-खिल!!' से यमुना का निर्जन तट मुखरित हो उठता, उसकी तंद्रा टूट जाती। वह अपनी कुटिया में लौट आता। दीप के मद्धिम प्रकाश में रात गए गुनगुनाता रहता; लेखनी अविश्वम दौड़ती रहती।

और, इस तरह, न जाने, कितने दिन बीत गए; लेखनी चलती रही, दीप जलता रहा। और, मात्र सोलह साल की अवस्था में वह

#### ठहर पथिक, मधु-रस पी से !

किशोर कवि दो-दो कृतियों का पिता बन बैठा। 'माव-विज्ञास' श्रीर 'श्रष्टयाम' उसने लिख डाले।

पर, उस काव्य के युग में भी तो, जीवन, काव्य से ऋधिक, गद्य हीं ही था—स्वप्न से ऋधिक, संघर्ष । संसार ने किन को प्रशंसा दीं—रोटी नहीं । रोटी की खोज में वह उत्तराखंड के राज-पर्थों और वीथियों की खाक छानता फिरा, पर खाक से ज्यादा कुछ हाथ न आया । आजमशाह, भवानीदत्त, कुश्चलसिंह, भोगोलाल और अकबरअली खाँ—इन आअयदाताओं ने उसे चाहा और सराहा, पुरस्कृत भी किया । पर पुरस्कार से कहीं पेट भरता है ? वह डोलता फिरा—मगध, मालवा, आभीर और करेल से लेकर भूटान और कश्मीर तक । पर, उसे अपने यात्रा-पथ पर कहीं एक भी वट-वृक्ष न मिला; दोनों ओर ताइ-ही-ताड़ खड़े थे, जिनकी छाथा का कोई भरोसा नहीं।

पर, तूफान में भी साधना का दिया जलता रहा। स्वाभिमान की लो डोली नहीं। मरतपुर के राजा ने एक दिन किव को आमंत्रित किया। आग्रह किए जाने पर उसने कुछ छंद सुनाए। राजा ने फिर अनुरोध किया। पर, किव ने कहा—"अब सरस्वती की इच्छा नहीं।" लक्ष्मी इसे अपना अपमान समक बैठी। राजा बोला— "हमने प्रत्येक छंद पर एक-एक लाख मुद्राएँ दान करने का निश्चय किया था। पर, आप हैं कि अप नेही पैरों में आप कुल्हाड़ी मारने पर तुले हैं।" सरस्वती के स्वाभिमान को ठेस लगी। वैराग्य के

कुछ इंद सुनाकर किन ने राजा के धनाभिमान को ललकारा। फिर बढ़ चली कहानी। दोनों त्रोर से व्यंग्य के नागा चोट करने लगे। बात-ही-बात में किन कह उठा--

> पीतांबर फाट्यो भलो, साजो भलो न टाट। राजा भयो तो का भयो, रह्यो जाट के जाट।।

त्रीर, जैसे त्राग में घी पड़ा। लक्ष्मी राज-दंड लेकर टूट पड़ी। कवि भरतपुर की सीमा छोड़ कर भाग निकला।

जीवन के कॉटों-भरे पथ पर चलते-चलते उस भावुक कि व चरण क्षत-विक्षत हो उठे। अपमान के जलते थपेड़ों में स्वाभिमान मुलस कर रह गया। थका-हारा, संसार के कटु अनुभवों से भरपूर, वह अपनी कुटिया में लौट आया। तिक्तता और विरक्ति से मन भर गया था; वह जैसे खुद से बोल उठा—

त्रपनी बड़ाई जाहिं भावें सो हमें न भावे। राम की बड़ाई सुनि देयगो सो देयगो।

वह था हिंदी का सुप्रसिद्ध कवि 'देव'।

संसार ने उसे उपेक्षा और मताइना दी। उसने संसार को 'भाव-विलास' और 'अष्टयाम' दिए। भवानी-विलास, रस-विलास, में म-चंद्रिका, राग-रत्नाकर और मेम-पचीसी-जैसे पचासों मंधों की रचना उसने की।

#### ठहर पथिक, मधु-रस पी ले!

लक्ष्मी के लाड़लों से उसकी न बनी, पर वह युग ही उनका था। श्रोर, 'देव' था, उस युग का प्रतिनिधि कवि। स्वभावतः उसकी कृतियाँ शृंगार से लबालब हैं।

दरबारों में उसने सौंदर्य श्रौर विलास की मूर्तियाँ देखी होंगी— स्वर्णाभूषणों श्रौर मिणयों से जगमग। तभी जब अपनी नायिका के चित्र श्रंकित करने बैठा, रेखाश्रों में उस छवि का रंग ढल गया श्रौर रेखाएँ बोल उठीं—

> तारा-सी तहिन तामें ठाढ़ी मिलमिल होति, मोतिन की जोति मिली मिललका को मकरंद। श्रारसी-से श्रंबर में श्राभा-सी उज्यारी लागै, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सों लगत चंद।

एक दिन, नायिका ने नायक की 'सुजस कहानी' सुन ली। फिर तो दिल हाथों से छूट गया। दिन का चैन गया। रात की नींद गई —

जब तें कुँ वर कान्ह रावरी, कला निधान!

कान पड़ी वाके कहुँ सुजस कहानी-सी।

तब ही ते देव देखी देवता-सी हँसित-सी!

रीम्मिति-सी, खीम्मिति-सी, रूठित, रिसानी-सी।

छोटी-सी, छली-सी, छीनलीनी-सी, छकी-सी छिन!

जकी-सी, टकी-सी, लगी थकी थहरानी-सी।

बीधी-सी, बँधी-सी, विष बूडित बिमोहित-सी।
बैठी बाल बकति, बिलोकित बिकानी-सी।
श्रीर, एक दिन जब श्राँखें नायक के सोंदर्य-रस में डूब गई,
उबरना मुश्किल हो गया। किव ने कहा—

देव कब्बू श्रपनो बसना, रस-लालच लाल चिते भई चेरी।
बिग ही बूड़ गई देखियाँ, श्राँखियाँ मधु की मिसयाँ भई मेरी।।

सपने में एक दिन उसने देखा कि आकाश में बादल उमड़ आए हैं। जल-परियों के नृपुर बज रहे हैं। और, ऐसे में घनश्याम आकर कह रहे हैं कि 'चलो फूलिबे को आज'। पर, बीच ही में निगोड़ी नींद टूट गई। आँखों में आँसू भर आए।

भहरि-महरि भीनी बूँद हैं परित मानो,
धहरि-घहरि घटा घेरी है गगन में।
आनि कह्यो स्याम मोसों 'चलौ भूलिबे को आज'
फूलि ना समानी भई ऐसी हौं मगन में।।
चाहत उठ्थोई उठि गई से निगोदी नींद,
सोय गए भाग मेरे जांग वा जगन में।
आँख खोलि देखौं तौ न घन है, न घनस्याम,
वैई छाई बूँदें मेरे आँसू है हगन में।।

वियोगिनी की श्राँखों से ढलनेवाले श्राँसुश्रों का चित्रण करता हुश्रा कवि कह उठा—

> बड़े-बड़े नैनन सों आँसु भरि-भरि ढरि, गोरो-गोरो मुख आज श्रोरो सो बिलानो जात।

# ठहर पथिक, मधु-रस पी ले!

काविता हृदय से निकलती है, हृदय में समा जाती है। देव के छंदों की मर्मस्पर्शिता का यही रहस्य है। बिहारी के दोहों में चमत्कार भले ही हो, यह गूँ जनेवाला प्रभाव कहाँ ? देव का शृंगार कोरी विलासिता नहीं; उसमें प्रेम की गहराई है। विलासमय राज-दरबारों से दूर-दूर रह पाने के कारण ही, कदाचित ऐसा संमव हो सका।

कि को भक्ति और नीति-संबंधी रचनाओं में भी तन्मयता की कमी नहीं। शब्दों की सहज सरलता और सुकुमारता दर्शनीय है। पर, आचार्य बनने की महत्त्वाकांक्षा कदाचित देव में बिहारी से अधिक थो, जो रलाब्य नहीं।

**4** 

वह सत्रहवीं त्र्यौर त्र्यठारहवीं शताब्दी की संधि-वेला थी, जब स्वरों में त्र्रपने रस-मग्न मन की कामना उड़ेलकर कोई गा उठा— "ह्रै बनमाल हिए लगिए त्रक,

है मुरली अधरा-रस पीजै।"

उसके संगीत-भरे शब्दों की भीनी कंचुकी से यौवन की व्यम्रता बोल उठी—

"केलि के राति श्रधाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई।"

यह रीति-काल के सुप्रसिद्ध किन 'मितराम' का स्वर था। उसकी माधुरी में छक कर सारा मधुवन मूम उठा। हृदय की सचाई जब

निरावरण होकर सामने त्राती है, मन मुग्ध हो उठता है। मतिराम के 'ललित ललाम' त्रीर 'रसराज' पर कौन मुग्ध न हो उठेगा ?

'तिल-तिल नृतन' होनेवाले सौंदर्य को शब्दों की जड़ लघु सीमा में बाँघ लेना कठिन काम है। पर, प्रतिभा असंभव को भी संभव कर देती है।

वयः-संधि-प्राप्त सुंदरी का चित्र उतारने को जब 'रसलीन' की तूलिका उठी, तब ठिठक कर रह गई, क्योंकि— ''तिय-सैंसव-जोबन मिले, भेद न जान्यो जात।''

पर, कलाकार हारा नहीं। रेखाओं का जाल। रंगों के छींटे।
सौंदर्थ फिसलकर दूर जा निकला—जैसे साँक का सूरज। तूलिका
धूम पड़ी; सुंदरता भाग चली। सुंदरता भागती रही, तृलिका रंगों
और रेखाओं का जाल लेकर पीछा करती रही। और, जब कलाकार
तट पर आया, उसके जाल में रंग-विरंगे चित्र थे—जीवन और
यौवन से पूर्ण, तरल एवं चंचल।

"चख चित स्रवन मिल्यो चहत, कच बिह छुवन छुवानि । किट निज दरब धर्यो चहत, वत्तस्थल में आनि ॥" किव ने कहा—अपनी सुंदरता पर अभिमान करने वाला चाँद हरबार शृंगार कर आकाश में उदय होता है। पर, नायिका के मुख की सुंदरता के आगे उसे मुँहकी खानी पड़ती है। वह दिन-प्रति-दिन घटता हुआ, अमावस्या की गोद में अस्त हो जाता है—

#### ठहर पथिक, मञ्ज-रस पी ले 🗓

'कुमति चंद प्रति यौस बदि मास मास काढ़ आय । तुव मुख-मधुराई लखे, फीको परि घटि जाय।।"

भीर सद' के दर्शन कर कवि जिया, मरा, और मुक-मुककर भूम छठा—

"श्रमिय, हलाहल, मदं भरे; सेत, स्थाम, रतनार। जियत, मरत, कुर्कि-कुकि परत; जेहि चितवत इक्बार ॥"

रूप के रस में लीन होकर वह सैयद गुलाम नबी से 'रसलीन' बन बैठा। उसके दोहे बिहारी से कम चुटीले नहीं। 'रस-प्रबोध' और 'श्रंग-दर्भण'-जैसे प्र'थों की रचना कर, इस मुसलमान कवि ने हिंदी की जो सेवा की, वह श्राभिनंदनीय है।

पर, कविता तो आहाँ से उपजी थी, आँखों से बह निकली। जब अद्वारहवीं शताब्दी का अस्तित्व कुछ घना हुआ, उसके बीच से एक महान् प्रतिभा का आविर्भाव हुआ, जिसकी वेदना आँखों से बह चली और रीति-युग का दामन भींग उठा —बह था 'घनानंद'।

दिल्ली का शाही दरबार उसे मीरमु शी के रूप में पाकर धन्य हो उठा। पर, पाना जितना मुश्किल होता है, खो देना उतना ही आसान। कुचिकयों ने बादशाह के कान भर दिए और किंव दरबार में बुलाया गया। उससे गाने की फरमा श की गई। पर, संगीत शाही हुक्म का अपमान करता-सा नजर आया। बादशाह की भौंहें तन गई। कुचिकयों ने आग में घी डालते हुए कहा,

ये अपनी मेमिका सुजान के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने नहीं गाते। और, सुजान बुर्लाई र्गः। कजरारी घटा को देखते ही मयूर के अंतर का संगीत मचल उठा। घनानंद ने गाया, और ऐसा गाया कि लोक-मर्यादाएँ बह गईं। दरबार कूम उठा। वादशाह का क्रोध भी मंत्र-मुग्ध हो रहा। पर, ज्योंही बीन का संगीत थमा, शाही-क्रोध ने फन फैलाया। बादशाइ के ध्यान में अब आया कि गाते समय उसका रुख 'सुजान' की ओर था, पीठ उसकी ओर। और, दिल्ली की राजसत्ता फुँफकार उठी—'धनानंद! अभी राजधानी की सीमा से बाहर निकल जा। फिर लौट कर आने की हिम्मत न करना।' और, दरबार में आतंक छा गया। सभी चुप साधे बैठे रहे।

किव धीरे से उठा ख्रौर सुजान के संमुख ब्या खड़ा हुआ। वेला—'सुजान! में दुनिया की परवाह नहीं करता। पर, तुम तो साय दोगी? तुम होगी, तो वन भी नंदन-कानन हो उठेगा। पर, सुजान वेस्या जो थी!

यम जब लोक की ठोकर खाता है, परलोक की त्र्योर मुझ जाता है। घनानंद ने वृंदावन की राह ली।

पर, दुर्भाग्य जब एक बार प्यार कर लेता है, प्रिय का दामन नहीं छोड़ता। संवत् १७१६ में नादिरशाह की सेना मथुरा तक जा पहुँची और लोगों ने उसे काफी धन पाने की सूठी आशा दिला कर घनानंद के पास भेज दिया। वह बादशाह का मीरमुंशी रह चुका था न! सिपाहियों ने उसे आ घेरा और 'जर! जर!!

# उहर पविक, मधुरस पी से !

जर !! कह कर लगे चिल्लाने। पर, वह तो जर (धन) की झाया छोड़ कर रज की शरण में आ चुका था। वृंदावन की तीन मुड़ी धूल उठा कर उसने सिपाहियों पर फेंक दी। उन्होंने समभा, यह आँखों में धूल भोंकना चाहता है और कुद्ध होकर उसका हाथ ही काट डाला।

मरते-मरते ख्रपने खून से उस ख्रिमशापित यक्ष ने लिखा—

"श्रधर लगे हैं ब्रानि करिकै पायन प्रान,

चाहत चलन ये संदेसो तै सुजान को।"

कि की गुहार पर मौत आ गई, पर सुजान न आई। संदेशा उस तक पहुँच सका या नहीं, कौन जाने!

कविता उसकी जीविका नहीं, जिंदगी थी। उसने लिखा; क्योंिक लिखे विना रह न सका। उसमें टूटे हुए दिल की सचाई है, जो हृदय को छू देती है। भाषा में सुकुमारता और सरसता के साथ वह सहज सरलता है, जो भाव को पाठक तक सुरक्षित पहुँचा देती है। ऐसी सरस और सशक्त ब्रजभाषा विरले ही लिख सके। घनानंद के काव्य-सर में रीति-कालीन वासना का पंक उतना नहीं, जितना पवित्र प्रेम के पंकज हैं। उसमें बिहारी की-सी 'उछल-कूद' नहीं है। 'सुजान-सागर', 'विरह-लीला', 'कोक-सार' आदि प्रंथ इस बात के प्रमास है।

अपने प्रिय को उलाहना देता हुआ वह बोल उठा-

"अति सूघो सनेह को मारग है, जह नेक सयानप बाँक नहीं।
तह सौँने नर्ले तिज आपुनपी, िकमार्वे कपटी जो निसाँक नहीं।
क्तात्रानंद प्यारे सुजान सुनी, इत एक तें दूसरो आँक नहीं।
तुम कौन-सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेत पैदेत छुटाँक नहीं।।"

प्यार ही ऐसों से हो गया, जो 'मन' ले लेते हैं ; छुटाँक नहीं देते। पर, अपना क्या वश है ? छुली का वियोग भी तो सहा नहीं जाता। जब मौत की छुाया-सी घटाएँ आकाश में घिर आई, उसका विरह-विदाध हृदय कराह उटा—

कारी कर कोकिल कहाँ को बैर कावृति री,
कृकि-कृकि अवहीं करेजो किन कोरिलै।
दें परे पापी ये कलापी निसि दौस ज्योंही,

चातक रे घातक है तुहु कान फोरिले।। आनंद के घन प्रान-जीवन सुजान बिना,

जानि के श्रकेली सब घोरो दल जोरिले। जौ लौं करें श्रावन विनोद-बरसावन वे,

नौ लौ रे डरारे बजमारे घन घेरिलै।।

कालिदास के यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर भेजा था। रीति-काल का यह यक्ष भी बादलों से आग्रह कर उठा—'ओ बादल! एकबार मेरे ऑसुओं को लेकर, सुजान के आँगन में बरस जा।'

''कबहूँ चा बिसासी सुजान के आँगन,

श्रो श्रॅंसुवान को लें बरसी

## उहर पथिक, मधु-रस पी ले !

त्र्योर, उसका विश्वास बोला—एक दिन उसकी पुकार उन कानों तक जरूर पहुँचेगी।

"रूई दिए रहींगे कहाँ लौं बहरायवे की ? कबहूँ तो मेरिये पुकार कान खोलिहै।।" पर, हिमालय पिघला, पत्थर-सा दिल न पिघला।

रीति-काल के अंचल पर रस की धारा बही और उपटकर बही । प्रवाह में प्रखरता, लहरों में क्षिप्रता, बूँद-बूँद में यौवन की उच्छूं-खलता। कूल-कगारे बह चले। मर्यादाएँ चकनाचूर हो गई। पर, एक शिलाखंड था, जो अडिंग रहा। लहरियाँ उसके चरणों पर, लोट गई, लोटकर लौट गई। वह अडिंग खड़ा रहा। शायद भींगा, पर डूबा नहीं, बहा नहीं—वह था भूषणां!

तब मुसलमान शासक थे, हिंदू शासित। वे विदेशी थे, ये भारत के नागरिक। विदेशी शासक के अत्याचार ने ठोकर दे-दे कर जन-मन को जाम्रत कर दिया। स्वतंत्रता का ज्वार उठा और शिवा में साकार हो गया; छत्रसाल की नसों में समा गया। विद्रोह की आग भड़क उठी, लपटें फैल चलीं। यह थी—तबके भारत की—राष्ट्रीयता। भूषण राष्ट्रीय कवि था; क्योंकि उसने शोषित जनता के प्रतिनिधि शिवा और छत्रसाल की मशस्तियाँ गाई, जन-मन में ज्वाला भर दी। उसकी ओजस्विनी वाणी का अमृत पीकर, स्वतंत्रता का संघर्ष अमर हो उठा। उसने कहा—

"दाबा द्रुमदंड पर, चीता मृग भुंड पर
भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है।
तेज तम श्रंस पर, कान्ह जिमि कंस पर,
त्यों मलेच्छ बंस पर सेर सिवराज है।।"

त्र्यौर, शेर शिवराज की तलवार पर मुग्ध होकर कवि बोल उठा— 'पैज प्रतिपाल, भूमिभार को हमाल...'

वह तलवार शत्रु-दल पर विजली बनकर गिरी। रक्त के फब्बारे छूट पड़े। मुंडों से घरती पट गई। मूषरा ने शब्द-शब्द में युद्ध-मूमि के इन दृश्यों को मूर्च कर दिया—

"कहुँ रूंड कटत, कहुँ मुंड नचत

कहुँ सुंड पटत धन।"

भूषरा की कविता-लाल भवानी!

भूषण की भाषा—शस्त्रों की भंकार, डंके की चोट, ज्वालामुखी का विस्फोट!

वह रीति-युग का कवि था; क्योंकि उसने त्राचार्य बनने का त्र्यसम्बद्ध प्रयास किया। वह रीति-युग का कवि नहीं था; क्योंकि उसमें नारी के त्रांगों की भूख न थी।

ंवह जन-मन का विद्रोह था—रस के ज्वार में भी त्राविचल खड़ा, शिलाखंड!

असने 'शिवराज भूषण' लिखा ; 'शिवा-बावनी' त्र्यौर 'छत्रसाल ६शक' की रचना की।

#### उद्दर पशिक, मधु-रस पी से!

गर, शिलाखंड रस की धारा को रोक न सका, मोड़ न सका ! वह अड़ा रहा, वह बहती रही।

रुनभुन ! रुनभुन !! छूम-छूनन् छनन् !!!... नर्तकी के पाँव दिखलाई नहीं देते थे ।

ता थेइ, ता थेइ! धा-धा! तृकिट धा! धा-धा तृकिट धा!... सहसा उसके गतिशील चरण एक साथ कई आघात देकर सम पर आ गिरे। साजों की मंकार दूट गई। मीना ऑचल शरीर से सरक कर, भूमि पर आ गिरा। ललाट और कपोलों पर पसीने के मोती ढलमल कर उठे।

उभरे हुए वक्ष-सौंदर्य को आँखों में समेटते हुए, महाराज बोल उटे--'सुंदर, बहुत सुंदर!' और एक बहुमूल्य हार उसके आँचल पर आ गिरा।

फिर, उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए, कोलाहल के बीच, राजकवि उठ खड़ा हुआ। एक खास अदाज से हाथ उठा कर उसने कहा—

> "गुलगुली गिलमें गलीचा हों, गुनीजन हों, चाँदनी हों चिक हों चिरागन की माला हों। कहें पद्माकर त्यों गजक गिजा हों सजी, सेज हों, सुराही हों सुरा हों, और प्याला हों।"

त्रीर, सुरा की घूँट कंठ के नीचे उतारते हुए महासज बीच ही में बोल उठे—बहुत खूब ! सेज हों, सुराही हों, सुरा हों और धाले हों को वाह !!!...

श्रीर, कवि के आह्वाद का पारावार न रहा। वासी में उमंग भर कर बोला—

> "शिशिर के पाला को न व्यापत कसाला तिन्हें, जिनके श्रधीन एते उदित मसाला हों। तान तुक ताला हों, विनोद के रसाला हों, सुबाला हों, दुसाला हों, विसाला चित्रसाला हों।"

कि को ब्रांतिम कुछ शब्द 'वाह! वाह!!...' के कोलाहल में इब गए। महाराजा उमंग में भर कर चिल्ला उठे—'एक ब्रोर! एक ब्रोर...'। ब्रोर, राजकवि ने सगर्व प्रारंभ किया—

''फागु की भीर, अभीरिन में गहि गोबिंदै लैं गई भीतर गोरी, भाइ करी मन की पदमाकर, ऊपर नाई अबीर की मोरी। छीनि पितंबर कम्मर तें सु विदा दई मीड़ि कपोलन रोरी, नैन नचाय कही मुसुकाय 'लला फिर आइयो खेलन होरी।"

"वाह ! वाह !!..नैन नचाय, कही मुसुकाय बहुत खूब !!!.."
— उमंग में भरकर महाराज बिलकुल उठ खड़े हुए। प्रशंसासूचक
कोलाहल के बीच उन्होंने घोषणा की—"मंत्री ! हम प्रसन्न हुए।
राजकवि को पाँच सहस्न स्वर्ण-मुद्राएँ भेंट की जाएँ।"

श्रीर, राजकवि ने कृतज्ञ नापूर्वक सिर मुका लिया।

यह था, रोति-काल का अंतिम सुप्रसिद्ध कवि पद्माकर —शृंखला की अंतिम कड़ी। उसकी कविता शब्दों के गागर में रस भर कर

#### ठइर पथिक, मधु-रस पी खे!

चली ; पैरों में नृपुर बाँघकर । धरती भींग गई । दिशाएँ मुखरित हो उठीं । शृंगार के ऐसे अनुठे चित्र किसने प्रस्तुत किए ? इतनी सहज मधुर भाषा किसने लिखी ? पद्माकर की सुप्रसिद्ध कृति 'जगद्विनोद' श्रपना जोड़ नहीं रखती।

दृलह, ग्वाल, लाल, वेनी, बोधा और सूदन—इसी रस-धारा की छोटी-बड़ी लहरें हैं। उपेक्षा उनकी भी नहीं की जा सकती। कैसे की जाय? प्रेम के पंथ पर चलते हुए बोधा ने तो यहाँ तक कह डाला—

''प्रेम को पंथ कराल महा, तरबार की घार पे धावनो है।?'

काल के पथ पर हमारा कारवाँ, मीलों दूर निकल आयां। रीति-काल की मधुशाला पीछे छूट गई। पर, लगता है कि पीछे छूट गई। दुनिया में आज भी उस मधुशाला का अस्तित्व कहीं जरूर होगा। और, यौवन के छलकते प्यालों से, साक्षी पीनेवालों का स्वागत कर रही होगी। उसके थिरकते हुए पैरों के नूपुर, अपने रुन-भुन में, कतराते हुए बटोहियों से साम्रह कह उठते होंगे—

ठहर पथिक, मधु-रस पी ते !

Tradical transports of according to the property of the first

a Park Park Group to Alexander of the

# रीति-काल: एक भलक

i jinga sera kan kesing ang

- ४ कालः-सं० १७००-१६००
- ★ परिस्थितियाँ मुगलों का शासन । बादशाहों, नवाबों और नरेशों के राज-दरवार विलासिता के श्रवाहे । मठों और मंदिरों का भी यही हाल । देश की जनता को चूस कर, विलासिता की सामग्रियों का एकत्रीकरण । राज्याश्रित होने के कारण, किव स्वभावतः श्राश्रयदाताओं के रंग में रँग गए । देश श्रीर जनता की श्रोर उनका ध्यान नहीं ।
- ★ रीति-काल का साहित्यः—प्रमुख विशेषताएँः—
  ९. शृंगार | २. श्रलंकार । ३. श्राचार्यत्व के प्रति श्राप्रह ।
- ★ भाषा और छंट :─ मुख्यतः ब्रजभाषा का प्रयोग। दोहे, कवित्त और सवैये।
- \* प्रमुख प्रंथ और प्रंथकार :--
  - 1. बिहारी--बिहारी-सतसई।
  - २. देव--- त्रष्टयाम, भाव-विलास, भवानी-विलास, रस-विलास त्र्मादि ।
  - ३. मितराम--रसराज, लिलत-ललाम ।
  - ४. पद्माकर--जगद्विनोद, गंगालहरी ।
  - थ. घनानंद-सजान-सागर, विरह-लीला, कोकसार।
  - ६. भूषण--शिवराज-भूषण, शिवा-बावनी, छत्रशाल-दशक। अन्य ---रसलीन, दूलह, बेनी, ग्वाल आदि।
- कलापत्न का एकांगी उत्कर्ष । भाव-पत्न उपेत्नित । जीवन त्रौर जगत के प्रश्नों की त्रोर से उदासीनता । एक प्रकार से ह्वास-युग । फिर भी शैसी के तेत्र में हिंदी को बहुत कुछ मिल सका ।

# नंनीरें बोल उठीं





# भनकार

# ( अधुनिक युग की पृष्ठभूमि )

'नींव की ई'टें'

(हिंदी-गद्य का निर्माण-काल)

सोलहवीं शताब्दी की साँक उतर रही थी—धीरे-धीरे, गुमसुम उदास । क्षितिज के बंधनों में दूर-दूर तक फैला अरब सागर हाहा-कार कर रहा था। समुद्री हवा के गाले क्षोंके रह-रह कर सिसक उठते थे।

सहसा 'हू ! हू !!' को कर्कश आवाज से दिशाएँ काँप उठीं। शून्य में नीले पर्दे के उस पार से 'यूनियन जैक' मलमल कर उठा। सुदूर अरब सागर की विक्षव्य लहरों को रौदता हुआ कोई दानवाकार जहाज चला आ रहा था।

दक्षिण भारत के पश्चिमी मागर-तट पर जहाज आ लगा, और एक-एक कर कई मानवीय आकृतियाँ डेक पर से नाचे कूद पड़ीं—गोरी-गोरी, सुनहले बालों वाली। उनकी नीली-भूरी आँखों में सतकता थी, सतकता से अधिक चालाकी और छुल।

पर, वे तो व्यापारी—कोन एलिजाबेथ के आज्ञाकारी अनुचर। जाने कितनी कठिनाइयाँ भेलकर इंगलैंड से हिंदुस्तान आए थे। यह उदारमना देश अपने उन दूरागत अतिथियों की पार्थना क्योंकर उकरा देता!

१६०० ई० की इकतीस दिसंबर को भारत के उन श्रांगरेज श्रांतिथियों ने यहाँ श्रापनी वाणिज्य-संस्था स्थापित कर ली—ईस्ट इंडिया कंपनी। श्रारब सागर की छाती पर ज्यापारियों के जहाज बेरहमी के साथ उछल-कूद मचाने लगे।

व्यापार फैल चला, आग की लपट की तरह—पहले मद्रास, फिर बंबई, फिर कलकता। पर, मुगलों और मराठों ने बीच ही में रोका। चिनगारी कट राख में दुबक गई।

जब काल के पंजे औरंगजेब को उठा लें चले, देश की छुटी-बड़ी शिक्तियाँ आपस में उलक पड़ीं—जैसे पत्थर का दबाव हटते ही कागज के पन्ने फड़-फड़ा उठे। अनुकूल हवा पाकर राख में दुबकी पड़ी चिनगारी बाहर निकल आई। व्यापार का चौंगा फेंक कर हमारे अतिथि, तलवार लिए पलासी के मैदान में उतर आए— हमारे ही खिलाफ। उनकी बेहया आँखों में आज याचना न थी, राज्य का लोभ था, हिंस्न पशुओं की-सी बर्बरता थी। तलवारें आ टकराई। एक बार फिर भारत की मिट्टी खून से लाल हो उठी। और अतिथि स्वामी बन बेठे—

> जो घर में आए मेहमान बन कर। वो जुल्म करने स्त्रो हमीं पर।।

अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में तुला-दंड ही नहीं, राज-दंड भी या। लूटना आसान है, शासन करना मुश्किल। शासन करने के लिए तन से अधिक मन पर अधिकार चाहिए। वहाँ तलवार से काम नहीं चलता। भाषा की जरूरत होती है। भाषा न हो, तो शासक मजा को अपनी बात समकाए कैसे ?

पर, सात समुद्र पार की भाषा भारतीय समक न सकते थे। भारत की भाषा ऋँगरेजों की समक से परे थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक समस्या उठ खड़ी हुई। उसने देश की जनता पर ऋँग जी लादनी चाही। पर, तुरत यह संभव न था। फिर फारसी का नंबर आया। पर, वह जनता की भाषा नहीं थी। लाचार होकर कंपनी लोक-भाषाओं की ओर कुकी; हिंदुस्तानी का युग आया। पर, कंपनी की हिंदुस्तानी फारसी ज्यादा थी, हिंदुस्तानी कम; हिंदी उससे भी कम।

जब १८०० ई० में वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉ लेज की स्थापना की, हिंदुस्तानी के दिन फिरे । उसके अध्ययन-अध्यापन की समुचित व्यवस्था की गई । डा० गिलकाइस्ट मोफेसर नियुक्त किए गए । उनकी सेवाएँ भूली नहीं जा सकतीं । उनके बाद आनेवाले हिंदुस्तानी के ऑगरेज मोफेसर भी भूले नहीं जा सकते—जेम्स मोब्यट, जॉन विलियम टेलर और विलियम माइस । पर, विषय का ज्ञान उन्हें कितना था, कहना कठिन हैं । उनके लिए फारसी और हिंदुस्तानी

कदाचित एक ही वस्तु के दो अलग-अलग नाम थे। पर नेतृत्व का श्रेय तो उन्हें मिलना ही चाहिए।

फोर्ट किलेगम कॉ लेज के चौन्नन वर्ष साधना के वर्ष रहे। फ़ारसी अरबी, बंगला और हिंदुस्तानो में अनेक ग्रंथ मकाशित किए गए। पर, हिंदुस्तानो के नाम पर जो ग्रंथ मकाश में आए, प्रायः उर्दू के ही ग्रंथ थे। उनको लिपि मात्र नागरी थो। यों अपवाद कहाँ नहीं हाते! लल्लू लाल और सदल मिश्र को रचनाएँ अपवाद की ही कोटि में आएँगी। पर, अपवाद कभी-कभी नियम से अधिक उपयोगी, अधिक महत्त्वपूर्ण हो उठते हैं।

लल्लूलाल के प्रेमसागर (कृष्ण-चरित्र) में पहली बार खड़ी बोली का गद्य अपने शुद्ध रूप में सामने आया। अरबी और फारसी के लिए वहाँ 'नो ऐडमीशन' हैं; संस्कृत और ब्रजभाषा के लिए 'स्वागतम्'। निखार उसमें न हो, सरसता जरूर है।

सदल मिश्र ने खड़ी बोली को बहुत कुछ स्वास्थ्य प्रदान किया, एक रोचक कहानी भी दी।—

वन का एकांत । वृक्षों और लताओं के कुंज में उद्दालक मुनि का रमणीक आश्रम। एक दिन पिप्लाद मुनि या पहुँचते हैं। वे कहते हैं—विना भार्या के तपस्या सफल नहीं होती और उद्दालक चिंता में पड़ जाते हैं। सफेद बाल, जर्जर शरीर—भला इस बुढ़ापे में उन्हें कीन अपनी कन्या दे। पर, ब्रह्मा की कृपा से राजा रघु की महासुंदरी कन्या चंद्रावती उन्हें मिल जाती है। पुत्र भी

# 'नींव की ईंटें'

उत्पन्न होता है। नासिका से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पड़ता है—नासिकेता।

एक दिन पिता उसे अगिनहोत्र के लिए कंद-मूल आदि लाने वन को भेजते हैं पर, वह लगता है शिव का पूजन करने। वहीं समाधि लग जाती है। लौटता है, पूरे सौ वर्ष वाद। कुद्ध होकर मुनि शाप दे बैठते हैं—अभी यमलोक सिधारो! योग-बल से नासिकेता सशरीर यमराज के संमुख जा पहुँचता है। वे असन होते हैं, और शापित होकर यमलोक जानेवाला वह बालक, वरदान पाकर घर लौट आता है। ""

'नासिकेतोपाख्यान' की यह कथा रोचक है, महत्त्वपूरी नहीं। महत्त्व है भाषा का—ग्रभीष्ट का। 'नासिकेतोपाख्यान' को ग्रह्म सुगठित ग्रौर साफ-सुथरा है। 'प्रेमसागरवाली' शिथिलता ग्रीर कृत्रिमता उसमें नहीं। क्रोटे-क्रोटे शब्द, क्रोटे-क्रोटे वाक्य—जैसे गंगा की चटुक लहरियाँ। मुहावरों ने उनमें चार चाँद लगा दिए हैं।

'प्रेमसागर' की अपेक्षा 'नासिकेतोपाख्यान' का गद्य निश्चय ही अधिक पौढ़ है।

पर, महत्त्व दोनों का है। लल्लू लाल और सदल मिश्र—दोनों ही हिंदी के गद्य-निर्माता हैं। पर, फोर्ट विलियम कॉलेज और गिलकाइस्ट न होते, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र कहाँ होते हैं अँगरेज न होते, तो हिंदी-गद्य न होता। क्या सच है

पर, चौदहवीं शताब्दी के आस-पास जब महात्मा गोरखनाथ के हाथों गद्य गढ़ा जा रहा था, तब आँगरेज कहाँ थे ? जब 'चौरासी चैंच्यावन की वार्ता, और 'दो सो बावन वैष्यावन की वार्ता' लिखी जा रही थी, तब फोर्ट-विलियम-कॉलेज कहाँ था ? जब 'चंद छंद-वर्योन की महिमा' और 'गोरा-बादल की कथा' का प्रयायन हो रहा च्या, तब गिलकाइस्ट साहब कहाँ थे ?

अद्वारहवीं शताब्दी के शेष होते-न-होते मुंशी सदासुखलाल के 'सुख-सागर' की रचना शेष हो चुकी थी। पर, फोर्टिविलियम कॉलेज को अभी वेलेजली के मानस-गर्भ से बाहर आना शेष ही या। कॉलेज के जन्म के बाद भी गद्य-साधना की यह स्वतंत्र मरंपरा कायम रही। कॉलेज की छाया में 'प्रेमसागर' और 'नासिके-तोपाख्यान' की भूमिका बाँधी जा रही थी। उधर लखनऊ के दरबार में कोई कहानीकार कह रहा था—'एक था राजा। एक थी रानी। राजा का नाम था, उदयभान और रानी का—लक्ष्मीवास। उनके एक बैटा हुआ। लोग उसे कुँ वर उदयभान कह कर पुकारते। एक दिन बंगल में उसे एक हिरनी दिखाई पड़ी। वह अपने घोड़े पर उसके पीछे दोड़ चला। दौड़ता-दौड़ता एक अमराई में जा पहुँचा। वहाँ सिखियों के बीच रानी केतकी मूले पर सावन गा रही थी।...'

यह कहानीकार था इंशा, और कहानी थी—रानी केतकी की। रानी केतकी की यह प्रेम-कहानी हिंदी-संसार को उस अमर कहानीकार की सबसे बड़ी देन है। इस देन का महत्त्व कहानी

# 'नोंव की हैंदें'

की दृष्टि से उतना नहीं, जितना भाषा की दृष्टि से । इसमें 'हिंदी की छुट श्रीर किसी बोली की पुट नहीं।' इसमें 'न हिंदीपन हैं, न भाखापन'। वह बोलचाल की भाषा है—'खड़ी बोली के ठेठ रूप का सफल उदाहररा।'।

सदासुखलाल और इंशाअला खाँ ने किसी गिलकाइस्ट के हुक्म पर कलम नहीं उठाई थी। उन्होंने स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप से विकासत होती हुई गद्य-परंपरा को आगे बढ़ाया था। अँगरेज न भी आए होते, तो हिंदी में गद्य आया होता और जरूर आया होता। हाँ, उनके आ जाने से समय पर हमारी साधना को बल मिल गया, इसे हम अस्वीकार नहीं करते।

हिंदी-गद्य के निर्माण में सदासुखलाल और इंशाअल्ला खाँ का भी वहीं महत्त्व है, जो लल्लू लाल और सदल मिश्र का। इनमें उपेक्षणीय कोई नहीं।

हिंदी-गद्य की मितिष्ठा हो गई। श्रॅंगरेजों की शासन-शृंखला सुदृढ़ हो चली। श्रव उनके धर्म ने फन फैलाया। इसाई स्कूल खुलने लगे। बाइविल हिंदी में श्रनृदित होकर घर-घर पहुँचने लगा। हिंदु-धर्म श्रीर संस्कृति के पाये हिल उठे।

ब्रह्म-समाज की भृकुटी तन गई। त्राप-समाज उठ खड़ा हुआ। एक हिलोर उधर से, एक हिलोर इधर से – तूफान आ टकराए। हलचल मच गई।

पर, दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रचार के लिए खड़ी बोली गद्य का ही सहारा लिया। हिंदी पल्लवित हो उठी।

सरकारी दफ्तर और अदालत भी आच्छादित होने लगे। हिंदी!.. हिंदी!!.. चारों ओर हिंदी!!!—जैसे भादो की गंगा। उद्दूर्वाले चौंके। सर सैयद अहमद और गार्साद ताँसी ने सरकार को हिंदी के विरुद्ध भड़काना शुरू किया। पर, जवाब तैयार था। राजा शिवमसाद उठ खड़े हुए। अँगरेजों के बीच उनका भी मभाव कम न था। पर, पूर्ण विरोध उनके लिए भी संभव न था। समन्वय ही एक मात्र रास्ता था। वे 'आमफहम हिंदुस्तानी' के समर्थक होकर चले।

इसी बीच राजा लक्ष्मणसिंह ने रंगमंच पर पदार्पण किया। राजा शिवपसाद से उनका मेल न हो सका। वे संस्कृत-मिश्रित हिंदी के पक्ष में थे। उन्होंने साफ कहा—'हिंदी श्रीर उद्दू दो बोलियाँ न्यारी-न्यारी हैं।'

त्रीर, बात बढ़ चली। संघर्ष जोर पकड़ने लगा। पर, संघर्ष ही तो विकास का पथ प्रशस्त करता है।

पथ पर अनिश्चय का गहन अंधकार छाया था। हिंदी ठिठकी खड़ी थी। तभी, सहसा पिछ्छम क्षितिज के घूँ घट से चाँद मुस्कुरा उठा।

# 'जब चाँद उग ग्राया'

(भारतेन्दु-युग)

भादो का महीना। साँक की विदान्वेला। आकाश की गीली आँखों से काजल ढल रहा था।

हिंदी दो-सहे पर खड़ी थी—थिकत चिकत, चुपचाप। इस श्रोर संस्कृत, उस श्रोर उर्दू—किसे पकड़े, किसे छोड़े ! श्रांधकार बनीमृत हो उठा। दिशाएँ इबने लगी। पगडंडियाँ श्रोमल हो गई। श्रोर, हिंदी खड़ी रही।

भींगी पलकें, उदास मुख, हार्यों में जंजीर—भारत के सात लाख गाँवों में चालीस कोटि संतानों वाली माता सिसक रही थी। खेतों, खलिहानों श्रोर निर्जन पगडंडियों पर मातम की छाया डोल रही थी।

अंधकार, अंधकार, केवल अंधकार! चारों ओर अंधकार!! कि सहसा क्षितिज को चीरकर चाँद उग आया। रूपहले वाग छूटे और तिमिर का चीर फटने लगा।

वह संवत ११०० के भादो का शुक्कपक्ष था, जब भारतेन्दु का उदय हुत्र्या । वह भारत का इंदु—वह जमीन का चाँद्!—कितना

सुंदर! कितना मोहक!! गौरवर्ण, उन्नत ललाट, बड़ी-बड़ी आँखें, प्रीवा पर बल खाते हुए रेशमी घुँघराले बाल—कला ने आकार पा लिया था उसमें। वह किव था, संगीत-प्रेमी था, श्रिमिनेता था। उसने हिंदी को दिशा दी, गित दी। देश उसकी शंख-व्यनि सुनकर जाग उठा। बंदी की जंजीरें बज उठीं।

हिंदी ठिठकी खड़ी थी! चाँद पास आया—बहुत पास। उसके सूखे होठों पर लाज-भरी मुस्कान की लाली दौड़ गई। अंग पुलकित हो उठे, और चरण गतिशील।

उर्दू की गली; संस्कृत की पगडंडी। पर, भारतेन्दु बीच से चला। उसने अपनी अलग राह बनाई। वह चलता गया; गह बनती गई। दुनिया राहों पर चली, राह उसके पद-चिह्नों पर। अयागे-आगे भारतेन्दु, पीछे-पीछे हिंदी।

उसने हिंदी को जो रूप दिया, उसमें न उर्दू की ज्यादती है, न संस्कृत की अतिरंजना। वह भाषा का स्वाभाविक रूप है— शिष्ट परिमार्जित!

श्रीर, जब दीन-हीन ; ग्राम-वासिनी भारत-माता के चरणों में श्राया, उसकी श्रात्मा कराह उठी। श्रंतर्वेदना हिंदी के तारों से करुण-रागिनी बनकर फूट निकली—

'रेबहु सब मिलि के श्राबहु भारत माई, हा! हा!! भारत-दुदेशा न देखी जाई।'

#### 'जब चाँद उग आया'

मारत-माता के आँसुओं से इंगलैंड का रंगमहल सजाया जा रहा था। हमारा खून उनके दीये में जल रहा था। यहाँ अँधकार, वहाँ दीपावली। भारतेन्दु ने परिस्थिति को समसा और वह बोल उठा—

'श्रॅगरेज राज सुख साज सजे सब भारी,
पै धन विदेश चिल जात इहे श्रित ख्वारी।
ताहू पै महँगी, काल रोग विस्तारी,
दिन-दिन दूने दुख ईस देत हाहारी।
सबके ऊपर टिकस की श्राफ़त श्राई,
हा हा ! भारत-दुर्रशा न देखी जाई।

पर, इस भारत-दुर्दशा का उत्तरदायी कौन ? सम्यता के ठीकेदार अंगरेज – तन के गोरे, मन के काले ! बगुले के पेट में मछलियाँ सड़ती हैं। पर, पाँखों की सफेदी देखी है ? कदाचित भीतर की मलिनता ही बाहर सफेदी बन कर प्रगट होती है। भारतेंदु ने मुँ कला कर कहा—

'भीतर-भीतर सब रस चुसै, हँसि-हँसि कै तन-मन-धन मूरे। जाहिर बातन में अति तेज, क्या सखि साजन ? नहिं अँगरेज।'

हास्य और व्यंग्य उस युग की एक ममुख विशेषता थी। देश, समाज और आदमीयत के शरीर पर फोड़े उग आये थे, हास्य और व्यंग्य से भारतेन्दु ने नस्तर का काम लिया।

सारा हिंद हज्म कर जाता।

पर, अभी जन-क्रांति का अवसर शायद नहीं आया था। भारतेन्दु ने "करुनानिधि केसव" के पास फरियाद पहुँचाने की कोशिश की—

> कहाँ करूनानिधि केसव सोए। जागत् नेक न यद्यपि बहुत विधि भारतवासी रोए।।

फरियाद केसन तक पहुँची होगी, क्या मालूम ? पर, जनता के कार्नों तक कुछ जरूर जा पहुँचा—कुछ, जो अपरिचित था, जो नवीन था। भारतेन्दु ने सबसे पहले हमारा ध्यान, हमारी जंजीर की आहे आहु किया। उसने ही बताया कि मुक्ति के लिए संपूर्ण भारतार्भ को प्रक होना है—

'रोबहु सब मिलि, आवहु भारत भाई।'

अवतक साहित्य दरबारों की शोभा बढ़ाता रहा, राजाओं से पुरस्कार पाता रहा। आज उसे जनता की भोपड़ियों में दीप जलाना या—यह युग की माँग थी। पर, जनता जितना गद्य समभती है, उतना पद्य नहीं। अभिनीत होने पर नाटक सबसे अधिक बोधगम्य होता है। इसलिए भारतेन्दु ने नाटक लिखे—'अंधेर नगरी' और भारत-दुदेशा', 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'चंद्रावली' और 'नीलदेवी'। इन नाटकों ने दिग-दिगंत में जागरण के संदेश पहुँचा दिए, देश-भक्ति मंगा बहा दी।

#### 'बब चाँद उग श्राया'

निज भाषा उन्नति ग्रहै, सब उन्नति की मूल।

भाषा उन्नत नहीं होगी, तो देश कैसे उन्नत होगा ? भारतेन्दु ने देश के लिए जागरण-गान गाया, देश ही के लिए भाषा और साहित्य को भी समृद्ध बनाने का प्रयास किया। उसने जन-गीत लिखे, अनुवाद किए, समस्या-पूर्ति को! उसने निबंध लिखे, कान्य-शास्त्र पर कलम चलाई, पत्र-पत्रिकाएँ निकालीं—'हरिश्चन्द्र मैगजीन' (आगे चलकर 'हरिश्चन्द्र चंद्रिका') से कौन परिचित नहीं ? उसमें एक साथ ही हिंदी साहित्य का वह युग बोल उठा।

भारतेंदु व्यक्ति नहीं, एक युग था। चाँदनी के दूध में नहा कर धरती उज्ज्वल हो उठती है। भारतेंदु के प्रभाव में इक्कर उस काल का संपूर्ण साहित्य भारतेंदुमय हो उठा। प्रतापनारायण मिश्र, पं० बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी 'प्रेमघन', ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्री निवास दास, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पं० सुधाकर द्विवेदी और बाबू राधाकृष्ण दास—ये सारे साहित्यकार उसी एक के अनेक रूप थे; एक चाँद के अनेक प्रतिविंब।

पं० मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, बाब् तोताराम और पं० भीमसेन शर्मा—भारतेंदु-युग की ये विभूतियाँ हिंदी के गौरव हैं।

सबमें 'अपनी भाषा की प्रकृति की परख थी, सभी भारत-माता के सपूत थे—जिंदादिली के प्रतीक। ये न होते, तो एक नए साहित्य को आधार कौन देता ? नींव की इन ईंटों को प्रणाम!

अवतक हिंदी के अंचल पर केवल कविता की क्षी गा घारा प्रवाहित होती रही थी। इस युग में साहित्य असंख्य-असंख्य घाराओं में विभक्त होकर उमड़ पड़ा—नाटक और निबंध, काव्य और कथा, पत्र और समालोचना। यह हिंदी का संक्रांति-युग ही नहीं, क्रांति-युग भी था।

भारतेंदु ने हिंदी में नाटकों को जन्म दिया। बदरीनारायणा चौघरी 'श्रेमघन' ने 'भारत सौभाग्य नाटक', प्रतापनारायणा मिश्र ने 'त्रिया तेल, हम्मीर हठ चढ़े न दूजी वार' और श्री राधाकृष्णदास ने 'महारानी पद्मावती' तथा 'महाराणा प्रताप' जैसे नाटक दिए।

लाला श्री निवासदास ने 'रणधीर प्रेममोहिनी' श्रीर 'तप्ताः संवरण' तथा किशोरीलाल गोस्वामी ने 'प्रणनीपणय', 'मयंकमंजरी' श्रीर 'माधवानल' की रचना की।

अंबिकादत्त व्यास के 'गौसंकट' श्रीर 'भारत सौभाग्य', जगत नारायण शर्मा का 'भारत दुर्दिन' श्रीर गोपालराम का 'देश दर्शन'— इन नाटकों ने देश में जागरण ला दिया।

महसनों की तीखी छुरी ने अन्याय और अनीति की धज्जी उड़ा दी।

लेखों और निबंधों की विषय-विविधता देखते ही बनती है। राजनीति, समाज-दशा और देश-दशा से लेकर जीवन-चिरित्र, पर्व-त्योहार और ऋतु-छटा तक पर कलम ने करामात दिखला — खास कर संपादकों की कलम ने। बालकृष्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी और प्रतापनारायण मिश्र ऐसे ही संपादक थे।

### 'जब चाँद उग श्राया'

उस युग में गीत लिखे गए, महाकाव्य नहीं। उपन्यास ने पहले-पहल अपने अस्तित्व की घोषणा की। लाला अ निवास का 'परीक्षा गुरू' हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। राघाकृष्ण दास ने 'निस्सहाय हिंदू' और बालकृष्ण भट्ट ने 'नृतन ब्रह्मचारी' तथा 'सौ अजान, एक सुजान' लिखकर शृंखला को आगे बढ़ाया।

श्रालोचना त्र्रिधिकतर पत्र-पत्रिकाश्रों में ही प्रगट हुई । 'श्रानंद-कादंबिनी' की मतियों में बदरीनारायण चौधरी के श्रालोचनात्मक लेख इस बात के प्रमाण हैं। स्वयं भारतेंदु का 'नाटक' इस दिशा में स्तुत्य प्रयास है।

पत्र-पत्रिकाओं का तो निर्फार ही फूट पड़ा—हरिश्चंद्र-चंद्रिका, हिंदी-प्रदीप, किन-त्रचन, सुधा और आनंद-कादंबिनी, बिहार-बंध, भारत-मित्र, उचित वक्ता और हिंदोस्थान। लगभग पचीस पत्रिकाएँ तो भारतेंद्र के जीवन-काल में ही निकल पड़ी थीं।

एक दिन हिंदी-प्रचार का यह आंदोलन संगठित होकर नागरी-प्रचारिणी-सभा में साकार हो उठा। बाबू स्याम्सुंदर दास, पं० रामनारायण मिश्र और ठाकुर शित्रकुमार सिंह की से नाएँ भूली नहीं जा सकतीं। वेन हे ते, तो सभा न होती और सभा न होती, तो हिंदी वहाँ न होती, जहाँ आज है।

एक-एक कर पैंतीस साल बीत गए। उस दिन चाँदनी की रिमिक्सिम में मधुवन भूम रहा था। हिंदी के वृंत-वृंत पर, पात-पात

में, किलयाँ मुस्कुरा रही थीं कि रात ढलने लगी। चाँद गलने लगा। दूर, बहुत दूर, पातः की शिंजिनी बज उठी। श्रीर, भारतेंदु—वह चाँद धीरे-धीरे क्षितिज की सेज पर उतर श्राया। हिंदी पुष्पों का श्रम्ये लिए चरणों पर मुकी, पर उसका देवता श्रंतध्यान हो गया—चाँद इब गया। इब गया, क्योंकि प्रभात श्राने वाला था।

# 'निर्माण के पथ पर'

(द्विवेदी-युग--१६०१-२० ई०)

माघ का महीना। निस्तब्ध रात। सन-सन पछुवा हवा। श्रंधकार की काली चादर में, दुनिया थर-थर काँप रही थी।

दैत्य जैसे काले-काले वृक्षों की पाँतों के बीच रायबरेली की सुनसान सड़क बेहोश पड़ी थी। अधिकार को चीरता हुआ कोई बालक सड़क पर अबेला चला जा रहा था। मुख पर संकल्प और हढ़ता, सुंदर-स्वस्थ शरीर—कोई तेरह का रहा होगा। नंगे पाँव, घुटनों को ढँकने की व्यर्थ चेण्टा करती हुई फटी-चिटी घोती। बदन पर पुराना कुरता, जिसकी एक आस्तीन गायब, दूसरी केहुनी पर फटी हुई। माथे पर कनटोप।

रात की उस निस्तन्थता में, जब सारी दुनिया सुख की नींद सो रही थी, वह अविरोम चल रहा था।

कि सहसा टन् टन्—दूर कहीं घड़ी ने कहा—दो! और, प्रत्युत्तर में भौ! भौ!!' कह कर कुत्तों ने अपनी जागरूकता की घोषणा की। पर, सोनेवाली दुनिया सीती रही। चलनेवाला बालक चलता रहा। पाँव जैल्दी-जल्दी उठ रहे थे।

रात बीत चली, श्रंधकार फीका होने लगा । क्षितिज से कुछ ऊपर सुबह का तारा चमक रहा था । सामने दौलतपुर श्राम श्र्येत पड़ा था । बालक सड़क से नीचे उतर कर, गाँव की पगडंडियों पर चलने लगा । जब मिट्टी और फूस वाले एक जी प्री-शी घर के द्वार पर रका, रात की कालिमा काफी धुल चुकी थी । पूरब दिशा में सफेदी छाने लगी । गायें रँभाने लगीं । श्राम की डालियों पर पंछी चहक उठे । बृढ़े ताल और सम पर रह-रह कर टूट जानेवाले स्वर में प्रभाती श्राजमा रहे थे । बालक ने घर का किवाड़ थपथपाया, पर कोई उत्तर नहीं श्राया । केवल चक्की की 'घरें ! घरें !!' सुनाई पड़ती रही । दीप का भिलमिल प्रकाश किवाड़ के सँकरे दरारों से बाहर निकल श्राने को संवर्ष करता रहा । इस बार जरा ऊँची श्रावाज में उसने पुकारा—'मा ! मा !!' श्रीर हठात चक्की की 'घरें ! घरें !!" बंद हो गई ।

एक अधेड स्त्री किवाइ खोल कर बाहर निकल आई—विखरे हुए कुछ काले, कुछ उजले बाल, ललाट पर संवर्ष और चिंता की रेखाएं। आँखों में प्यार के आँस्, होठों पर मुस्कुराहट। वह हर्षातिरेक में चिल्ला उठी—'बेटा!' और, मा की ममता ने बालक को खींच कर कलेजे से साट लिया। कितना करुण! कितना मधुर!!

रायबरेली जिला स्कूल का वह गरीब विद्यार्थी सारी रात पैदल चल कर-पूरे अद्वारह कोस की दूरी तय कर, अपनी मा से मिलने आया था। पर, उसके लिए यह कोई नई बात न थी। वह तेरह

#### 'निर्माण के पथ पर'

वर्ष का कोमल किशोर श्रक्सर पीठ पर श्राटे-दाल का गद्वर लाद कर पैदल ही दौलतपुर से रायबरेली जाया करता। कितनी कठोर साधना! केसी लगन!! पर, पत्थर धिसता नहीं, तो भगवान कैसे बनता! वह नन्हा-सा बालक मुसीबतों को चोट सह-सह कर बड़ा हुश्रा और एक दिन हिंदी-साहित्य का युग-निर्माता बन बैठा—श्राचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।

उसने रेलवे में नौकरी की। वह टेलीग्राफ़-इंसपेक्टर बना। पर, होना कुळ और था। एक दिन मंजिल पुकार उठी। अपने गौरांग महामभु से भगड़ कर सीधा 'सरस्वती' के चरणों में आ पहुँचा। हिंदी फूली न समाई। और, गुलामी की जंजीर सहम उठी।

तब चांद हुब चुका था। सूरज उगने को था। वह रात श्रीर मातः की संघष-वेला थी—बीच की श्रवस्था। श्रराजकता-सी मेली थी। हिंदी, जो जैसे चाहता था, लिख मारता था। व्याकरण त्राहि-त्राहि कर रहा था। किवता पर श्रव भी ब्रजभाषा का श्राधिपत्य था। खड़ी बोली गद्य में सीमित थी। रीति-काल की होली जल चुकी थी, पर श्रुंगार जीवित था। जंजीरों में वँधी प्राम्यवासिनी के बेटे प्रेयसी के रूप श्रीर यौवन पर मचल रहे थे।

इसी समय त्राचार्य द्विवेदी ने 'सरस्वती' का संपादन-सूत्र त्रपने हाथों में ले लिया। उनकी लौह-लेखनी उठी और त्र्यराजकता सिहर उठी। लोहे की छेनी त्रीर हथौड़ी से कलाकार पत्थर में प्राग्ण भर देता है। सरस्वती के साधक ने त्रपनी लौह-लेखनी से हिंदी का रूप सँवार

दिया। खिलवाड़ करने वालों को उसने डाँटा, त्रशुद्ध लिखने वालों को सुधारा, समर्थ होकर भी न लिखने वालों को मोत्साहित किया।

जब खड़ी बोलो मॅज कर सँवर उठी, कविता के द्वार खुल गए। केवल ब्रजभाषा में ही कविता लिखी जा सकती है, ऐसा कहने वालों ने सर मुका लिए। गद्य और पद्य—दोनों की भाषा एक हो गई।

शृंगार के भग्नावशेषों पर उसकी कलम बज बन कर गिरी, शब्द शाले बन कर कड़े। कल्पना की दुनिया मुलसने लगी। रस की धारा सूखने लगी। सारे त्रावरणों को चीर कर उसने कठोर सत्य को देखा—देखा और दिखलाया। गुलामों को रूप और जवानी पर रीमने का इक नहीं। उसने कहा—देश और समाज सर्वोपरी है।

कथनी से करनी बड़ी। उसने पहले किया, फिर कहा। पहले आदर्श प्रस्तुत किया, फिर अनुकरण की माँग की। और, उस अमर सेनानी के पदचिहों पर कवियों और लेखकों की सेना चल पड़ी—मैथिली-शरण गुप्त, पं० रामचरित उपाध्याय और पं० लोचनप्रसाद पांडेय।

शंकर, सनेही और किवरत, पूर्ण, दीन, रामनरेश त्रिपाठी और रूपनारायसा पांडेय—इन मितिमाशाली किवयों का एक स्वतंत्र दल भी कभी हट कर कभी सटकर ; पर साथ-साथ चल रहा था।

हरिश्रीध तक ने आचार्य द्विवेदी से भे रेगा प्रह्रण की।

उस सेना में किशोरीलाल गोस्त्रामी, माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्ण दास जेवा, जयशकर प्रसाद और गोविंदवल्लम पंत-जैसे नाटककारों के दस्ते थे।

#### 'निर्माण के पथ पर'

उसमें प्रेमचंद, कौशिक श्रौर सुदर्शन, गुलेरी, वृंदावनलाल वर्मा, हृदयेश श्रौर रायकृष्णदास—ऐसे कथाकारों का दल था।

स्यामसुंदर दास, वर्ष्शी, मिश्रबंधु और पद्मसिंह शर्मा-जैसे त्र्यालोचकों और निबंधकारों की टुकड़ियाँ भी उसमें शामिल थीं।

श्राचार्य द्विवेदी के योग्य नेतृत्व में यह सेना लगातार बीस वर्षों तक श्रागे बढ़ती रही। उसने न जाने कितने, दुर्ग श्रीर गढ़ जीते। न जाने, साहित्य के कितने श्रजेय शिखरों पर विजय की पताकाएँ लहरा उठीं।

पर, यह विजय-यात्रा अन्य क्षेत्रों में उतना कुछ प्राप्त न कर सकी, जितना काव्य और कथा के दोत्र में। काल की इस दूरी से देखने पर भी द्विवेदी-युगीन पर्वत-माला के जो गौरव-शिखर आँखों को बरबस आकृष्ट कर लेते हैं, वे हैं—राष्ट्र-किन मैथिलीशरण गुप्त और उपन्यास-सम्राट् प्र मचंद। महत्त्व पर्वत की हर शिला का है; क्योंकि छोटी-बड़ी शिलाओं के संयोग से ही पर्वत का निर्माण होता है। पर, उसके गौरव का प्रतिनिधित्व तो शिखर ही करते हैं। फिर दूर से देखने पर नजर भी वे ही आते हैं।

सन् १८५६ की बात है। चिरगाँव में एक दिन बधावे बज उठे। मंगल-गीतों से दिग-दिगंत मुखरित हो उठा। गाँव के एक वैरय के घर पुत्र उत्पन्न हुआ था।

धूल में खेल-खेल कर बालक जब बड़ा हुआ, उसकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। पर, वह था कि 'मास्टर, मौलवी और पंडितों को निराश कर जैसा का तैसा लौट आया।'

तब किसी ने कल्पना भी न की होगी कि वह अकिंचन विद्यार्थी एक दिन इस देश का राष्ट्र-किंव बन बैठेगा। पर, समय के निर्णेय के आगे पंडितों और मौलवियों के निर्णेय को सर फुकाना पड़ा। आचार्य द्विवेदी का प्रसाद पाकर वह सचमुच ही राष्ट्र-किंव बन बैठा।

त्र्याज वह बालक 'भारत-भारती', 'जयद्रथ-वध', 'साकेत' त्र्योर 'यशोधरा' जैसी दर्जनों कृतियों का पिता है। राष्ट्र-किन मैथिलीशरण गुप्त के नाम से कौन परिचित नहीं ?

'भारत-भारती' श्रंगारों से लिखी गई, इस देश के श्रतीत-गौरव की शानदार कहानी है। 'हम कौन थे, क्या हो गए!' —-कह कर उसके किव ने गुलाम भारतवासियों को श्रपनी दशा पर विचार करने के लिए श्रामंत्रित किया। उसकी कामना थी, 'जग जायँ तेरी नोक से सोए हुए हों भाव जो।' श्रोर, सचमुच उसकी कलम ने न जाने कितने दिलों की सोई हुई भावनात्रों को कुरेद-कुरेद कर जगा दिया। शहीदों की न जाने कितनी टोलियाँ सजा दीं।

'साकेत' हमारे यात्रा-पथ का मील-स्तंभ है। उर्मिला का त्याग सीता के त्याग से कम न था। पर, रामायण का किन उसके दुई पर मौन साध गया। त्याचार्य द्विवेदी ने उसे कान्य की उपेक्षिता घोषित कर, उसके उद्घार का मस्तान किया और गुप्तजी 'साकेत' लेकर सामने त्या खड़े हुए। उसमें उर्मिला के आँसुआँ और कैर्कई के चिरत्र का पुरामू ल्यांकन बस्तुत किया गया है।

#### 'निर्माग के पथ पर'

नवम सर्ग में उर्मिला के दर्द के गीत काफी सुंदर वन पड़े हैं। 'साकेत' की उर्मिला ने जब किपलवस्तु के खंडहरों की ब्रोह अंगुलि-निर्देश किया, किव का हृदय भर आया। गौतम की प्रशस्तियाँ बहुतों ने गाई, गोपा का गीत किसी ने नहीं। पर, राष्ट्र-किव ने घोषणा की—'गोपा बिना गौतम भी ब्राह्य नहीं मुक्को।' क्योंकि उसकी साधना गौतम की साधना से कदापि हीन नहीं।

'यशोधरा' में माता ख्रौर पत्नी अशोधरा की गौरवपूर्ण कहानी है। उसमें गौतम के निराशावाद पर यशोधरा के ख्राशावाद की विजय कर्राई गई है।

विधान की दृष्टि से वह एक चंप्-काव्य है—गद्य, पद्य, तुकांत सब का समन्वय।

कदाचित 'यशोधरा' गुप्तजी की कृतियों में सर्वेश्रेष्ठ है।

खड़ी बोली को साज-सँवार कर कान्य के उपयुक्त बनानेवाले साधकों में गुप्तजी का नाम अग्रगएय है। भग्वद्भक्ति और देश-भक्ति का सुखद समन्वय उनके कान्य की सबसे बड़ी विशेषता है। वे पाचीन और नवीन के बीच की मध्यम कड़ी हैं—युग की घड़कन को पहचान कर चलनेवाले; चिर परिवर्तनशील! चिर नवीन!! तभी वे आज भी कायम हैं।

सन् १६०४ की बात है। जाड़े के दिन थे। बत्तियाँ जल चुकी थीं। काशी के किसी बुकसेलर की दूकान पर एक युवक खड़ा था— गेहुँ आ रंग, घसी आँखें, पिचके हुए गाल, ललाट पर चिंता की

रेखाएँ। दो दिनों का भूखा वह अपनी पुस्तक बेचने आया था। दो रुपये की पुस्तक एक रुपये में बेच कर, राहत की साँस लेता हुआ, वह ज्योंही दूकान से नीचे उतरा, किसी ने टोका—"तुम यहाँ कहाँ पढ़ते हो ?"

उसने कहा—"पढ़ता तो नहीं हूँ; पर त्राशा करता हूँ कि कहीं नाम लिखा लूँगा।"

"मैट्रिकुलेशन पास हो ?"

"जी, हाँ।"

"नौकरी करने की इच्छा तो नहीं है ?"

''नौकरी कहीं मिलती ही नहीं।"

टोकनेवाला व्यक्ति किसी छोटे-से स्कूल का हेडमास्टर था। उसे एक सहकारी अध्यापक की आवश्यकता थी। अठारह रुपए वेतन पर युवक ने फट स्वीकार कर लिया, मानो कोई अलभ्य वस्तु हठात् उपलब्ध हो गई हो।

पर, मुद्दी भर दाने को तरसनेवाला, अठारह रुपए की मजदूरी पर फूल उठनेवाला, वह निर्धन युवक जब एक दिन हिंदी का उपन्यास-सम्राट् बन बैठा, दुनिया विस्मित रह गई।

हाँ, वह था—उपन्यास-सम्राट् प्रेमचंद—महादीन, महादानी। कलम को कुदाल बना कर उसने आजीवन मजदूरी की। उसके श्रम-बिंदु मोती बन-बन कर दुनियाँ के दामन पर ऋड़े—'सेवासदन', 'प्रेमाश्रम', 'गबन', 'निर्मला', 'रंगभूमि', 'कर्मभूमि' और 'गो-दान'।

#### 'निर्माण के पथ पर'

स्वयं गरीबी में पिस कर भी, उसने हमें 'पंच-परमेश्वर' श्रोर 'सतरंज के खिलाड़ी', 'बड़े घर की बेटी', 'ईदगाह' श्रोर 'कफ़न' जैसी सैकड़ों श्रनमोल कहानियाँ दीं, जिन्हें लेकर हम संसार के सामने गर्व से सर उठा कर खड़े हो सकते हैं।

प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियाँ भारत-माता के वे आँसू हैं, जो कलम की राह उतर कर अंगार बन गए हैं। भारत की आत्मा अगर गाँवों में बसती है, तो प्रेमचंद का साहित्य निश्चय ही इस देश का सचा चित्र हैं। गुलामी की जंजीर की हर कड़ी को—देश और समाज की हर समस्या को, उसके हर पहलू को उसने निकट से देखा और समका था। "गो-दान' के रचयिता प्रेमचंद ही हिंदी के वर्तमान और भविष्य के निर्देशक हैं। प्रेमचंद उस शिखर के समान हैं, जिसके दोनों ओर पर्वत के दो भागों के उतार-चढ़ाव हैं।"

'सेवासदन', 'निर्मला' श्रोर 'गवन' सामाजिक उपन्यास हैं। 'गवन' में स्त्रियों के श्रामृषण-प्रेम श्रोर 'निर्मला' में वृद्ध-विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण हुश्रा है। 'रंगभूमि' देश के राजनैतिक श्रांदोलन का सजीव इतिहास है, जिसमें महात्मा गाँधी स्रदास बनकर सामने श्राये हैं। 'कर्मभूमि' किसानों श्रोर श्रष्टूतों की समस्या पर श्राधारित है। 'गो-दान' में वर्ग-संघर्ष श्रंगड़ाई ले उठा है। "गद्य में यह भारतीय मजदूर-जीवन का महाकाव्य है। भारतीय जन-जीवन का महाकाव्य, जो एक श्रोर तो नागरिक है श्रोर दूसरी श्रोर प्रामीण, श्रोर जो एक साथ ही श्रत्यंत प्राचीन भी है श्रोर जागरण के लिए संघर्ष भी कर

स्हा है, इतने बड़े पैमाने पर इतना यथार्थ चित्रण हिंदी में ही क्यों, किसी भी भारतीय भाषा के किसी उपन्यास में नहीं हुआ है।"

ं उसके बाद ही एक बहुत बड़ा तृफान त्र्यानेवाला था। पर, समय के पहले ही काल ने हमसे हमारा प्रेमचंद छीन लिया।

, कहानियों में भी वही त्याग, वही जागरूकता। कहानीकार के रूप में कदाचित वे त्राधिक सफल हो सके।

भेमचंद की हर कृति मत्यक्ष या अमत्यक्ष रूप से गुलामी की जंजीर पर एक करारी चोट है।

खड़ी बोली के शब्द-शब्द में उसने प्राग्ण भर दिए। भाषा में अपने जीवन की सादगी उतार कर रख दी—सादगी वह, जो अभिभृत कर ले। इन उतु ग शिखरों के इर्द-गिर्द कुछ और छोटे-बड़े शिखर दिखाई पड़ते हैं, जो उल्लेखनीय हैं—हिरि औध और रामनरेश त्रिपाठी, सुदर्शन, गुलेरी और वृंदावनलाल वर्मा, मिश्रबंध और पद्मसिंह शर्मा।

हरिश्रोध ने 'प्रियमवास'-जैसा महाकाव्य दिया—राधा श्रोर कृष्ण को नए युग की नई श्राँखों से देखा। 'चुभते चौपदे', 'चोखे चौपदे' श्रोर 'ठेठ हिंदी का ठाट' लिख कर खड़ी बोली के क्षेत्र में श्रनेक प्रयोग किए, जिनसे भाषा पर उनका विलक्षण श्रधिकार परिलक्षित होता है।

'स्वप्न' श्रीर 'पथिक' के यशस्वी कलाकार श्री रामनरेश त्रिपाठी को कौन नहीं जानता! कोमल कान्त पदावली में "देशभक्ति श्रीर प्राकृतिक सुषमाश्रों का सजीव चित्रांकन—ये उनमें कान्य की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं।

#### 'निर्माण के पथ पर'

'न्याय-मंत्री', 'हार की जीत' श्रीर 'कवि की पत्नी' जैसी कहानियाँ हिंदी-साहित्य को सुदर्शन की श्रमर देन हैं।

गुलेरी की 'उसने कहा था' जैसी कहानी हिंदी में ही क्या, किसी भी भाषा के साहित्य में कम ही लिखी गई।

'गढ़कु' डार', 'विराटा की पिद्मनी' श्रोर 'मृगनयनी' जैसे दर्जनों रोमांचकारी ऐतिहासिक उपन्यासों के स्रष्टा श्री वृंदावनलाल वर्मा हिंदी कथा-साहित्य के ऐसे गौरव-शिखर हैं, जिसका जोड़ नहीं मिलता।

हिंदी साहित्य का इतिहास, देव और बिहारी—ऐसे प्रंथ लिखकर मिश्रबंधु ने त्रालोचना को नेतृत्व पदान किया। बाद को इस प्रदेश में प्रवेश करनेवाले हर किसी ने इस त्राकाश-दीप से प्रकाश और प्रेरणा प्रहण की।

पद्मसिंह शर्मा अपने ढंग के अकेले थे—प्रभाववादी आलोचकों के नेता। उन्होंने चाशनी में लेखनी डूबो कर लिखा, नमक-मिर्च मिलाकर लिखा—और ऐसा लिखा कि बस। अनुकरण बहुतों ने किया, पर अनुकरण आखिर 'अनुकरण' ही है।

निर्माण के पथ पर लगातार बीस वर्षों तक युग-निर्माता के चरण गतिशील रहे—साहित्य-साधकों की टोलियाँ चलती रहीं, त्यागे बढ़ती रहीं। चरण त्र्यहश्य हो गए; पर चिह्न त्र्यव भी शेष हैं, जो कहते हैं—उन्होंने कैसी कठोर साधना की होगी।

द्विवेदी-युग के इन गौरव-शिखरों की जय ! पर्वतमाला के हर शिला-खंड पर श्रद्धा के दो-दो फूल !!

# द्रटती कड़ियाँ

( त्राधुनिक युग )

'ले चल मुक्ते मुलावा देकर'

(छायावाद-युग---१६२०-३६ ई०)

ईसा की बीसवीं शताब्दी किशोरावस्था में थी। चौदहवाँ लगने को था कि यूरोप के आँगन में युद्ध की आग भड़क उठी।

एक दिन आस्ट्रिया ने सर्तिया से कहा—"पड़ोसन! आज तुभासे लड़ने को जी चाहता है।" और, सर्तिया भागी-भागी रूस की शरण जा पहुँची। जार ने आस्ट्रिया को संदेशा भेजा—"तिबयत ही आ गई हो, तो उस बेचारी को क्यों तंग करती हो। मुभी से लड़ लो न!" और, आस्ट्रिया जर्मनी के दामन में दुबक कर सिसक उठी—"पियतम! क्या मैं यही दिन देखने को जीवित थी?" फिर तो जर्मनी को गुस्सा आ गया। मूझों पर ताव देकर बोला—"ऐं! जार की ये मजाल? ठहरो, अभी देखता हूँ।"

## 'ले चल मुक्ते भुलावा देकर'

श्रीर, बात की बात में मैदान लग गया। रूस के पार्श्व में फ्रांस जा खड़ा हुआ। जर्मनी शत्रु को ललकारता हुआ रगा-चेत्र में उतर आया पर, फ्रांस को रूस की मदद करता देखकर जल उठा। उसने चाहा, वेलजियम की छाती पर पाँव रखकर फ्रांस के आँगन में कूद पड़े। पर, वहीं वेलजियम के मित्र ब्रिटेन ने टोका—खबरदार, जो आगे बढ़े! चढ़ाई भी कर दी। जर्मनी की आँखों में खून उतर आया।

फिर सन-सन! घाँय-घाँय!! गड़-गड़-डम !!!-—गोलियों की बौझार, बमों की गड़गड़ाहट। गैस और घुएँ के बादलों में वायुयान मॅंडरा उठे। आह, कराह और करूग चीत्कार। बच्चे, बृढ़े और स्त्रियाँ—लाशों के अंवार। गाँव, शहर और देश—धूल और राख के पर्वत। मौत का आतंक! विश्वंस की विभीषिका!! इंगलिश चैनल और उत्तरी सागर का पानी लाल हो उठा।

इस तमाशे में ५६ ऋरब पौंड खर्च हुए, ३ करोड़ जानें गईँ। सभ्यता की कितनी बड़ी उपलन्धि थी यह—ऋादमीयत का खून!

\* \*

इधर राख की चादर तानकर चिनगारी सो रही थी। महायुद्ध का तूफान त्राया। और, राख उड़ चली। चिनगारी भड़क उठी—-सन् बीस का त्रसहयोग-त्रांदोलन!

इंकलाब जिंदाबाद! भारत-माता की जय!!—दिशाएँ गूँज उठीं। देश श्रॅंगड़ाई ले उठा। सात लाख गाँवों में त्राग लग गई।

मन-मनन्-मनन् ! भन-भनन्-भनन् !! आगे-आगे हिड्डियों का ढाँचा महात्मा गाँधी, पीछे-पीछे नंगी-भूखी जनता की आपार सेना। मशोनगन और बम नहीं, बंदू क और पिस्तौल नहीं, तीर और तलवार भी नहीं—यह निहत्थों की सेना थी।

यह गुलामी के खिलाफ त्राजादी की लड़ाई थी। बंदूक और वैनेट पर, मशीनगन और बम पर नंगी छातियों का त्राक्रमण— हिंसा को त्रिहंसा की चुनौती। महायुद्ध ने विश्व के भविष्य पर जो लाल प्रश्न-चिह्न श्रंकित कर दिया था, यह उसका जवाब था— शानदार जवाब!

पर, स्वीकृत होने के पहले सत्य की कठोर परीक्षा होती है। ब्रिटिश-साम्राज्य की प्रतिहिंसा भभक उठी। बैनेटें चमक उठीं। लाठियाँ और गोलियाँ चलने लगीं। न्याय माँगने वाले जेल के सींखचों में टूँस दिए गए।

\* \* \*

शृंगार के खिलाफ द्विवेदीजी डंडा लिए खड़े थे। पर, कॉलेजों में सूट-बूट और टाई वाले विद्यार्थी वर्ड सवर्थ और वायरन घोंट रहे थे, शेली और कीट्स चाट रहे थे। प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक साधना के दीप जलाए बैठे थे। उनकी उपलब्धियों पर मनुष्य चिकत हो-हो उठता था। तभी हवा पर कोई दूरागत स्वर संतरण कर उठा—'लेट अस रिटर्न दु दी माउंटेंस ऐंड मीडोज।' यह रूसो का स्वर था।

## 'ले चल मुभे भुलावा देकर'

इन तमाम परिस्थितियों ने मनुष्य के विचारों में तूफान ला दिया, भावनात्र्यों में मंथन उत्पन्न कर दिया। यह तूफान, यह मंथन जब काब्य का रूप धारण कर पगट हुआ, हिंदी में छायावाद आया।

युद्ध की आग । अँगरेजी-शासन का दमन-चक्र । साक्षी और सुरा पर द्विवेदी जी का सेंसर । आखिर आदमी जिए तो केंसे ? बाहर की दुनिया से निराश होकर, किव भीतर की दुनिया में लौट चला—आत्म-केंद्रित हो गया । यहीं व्यक्तिवाद ने जन्म लिया—पहले अहम, और फिर इदम्। भावुकता आकाश छूने लगी । किवता आँसुओं से भींग उठी ।

कल्पना के लोक में दुनिया की दाल नहीं गलती। तभी किन चाँद और सितारों के देश में उड़ चला। कल्पना उसके लिए सत्य से अधिक सुखद और इसीलिए अधिक महत्वपूर्ण हो उठी। क्या यह पलायन नहीं था?

'मकृति की स्रोर लौट चलो'—यह रूसो की स्रावाज थी। पर, यही तो हर दिल की स्रावाज थी। दूसरा चारा भी क्या था? कवि को लगा, मकृति उसे बुला रही है।

निषेध उत्कंठा उत्पन्न कर देता है। जब चट्टान अड़ती है, प्रवाह और भी उम्र हो उठता है। आचार्य द्विवेदी ने जितना रोका, नारी के प्रति किव का आमह उतना ही प्रवल होता गया। अंत में नैतिकता हारी, प्रकृति जीत गई। पर, पूरी निभैयता शायद तब भी न आ सकी।

द्विवेदी-युग में मोटी-मोटी बातें कही जाती थीं। इस युग में किव महीन बातें कहने लगा। स्थूलता का स्थान सूस्मता ने ले लिया!

कविता की भाव-भूमि बदली। इसलिए भाषा और शैली भी बदल गई—प्रतीकों के अधिक-से-अधिक प्रयोग, लक्षणा और व्यंजन की प्रधानता; गीति-तत्त्व का प्राचुर्य।

व्यक्तिवाद, भावुकता श्रीर कल्पना, प्रकृति, नारी श्रीर सूक्ष्मता के प्रति श्राग्रह—इन तत्त्वों से भरपूर, नई भाषा-शैली का रेशमी चीर पहन कर, जो कविता हिंदी के श्राग्रन में श्राई, उसे ही लोगों ने छायावाद के नाम से पुकारा।

गंगा शंकर की जटा से प्रगट हुई थी। हिंदी की यह नई कान्य-धारा जयशंकर की लेखनी से प्रगट हुई। कदाचित वे छायाबाद के पहले कवि थे।

\* \*

काशी के एक नुकड़ पर जर्दे की दूकान। ग्राहकों की भीड़ आ-जा रही थी। दूकानदार उनसे निबटता और अपने आस-पास बैठे मित्रों से बातचीत करने लग जाता।

श्रीर, श्रपनी दूकान पर श्रमिमावक से लग कर एक भोली सी बालिका (?) खड़ी थी—-पूनम के चाँद-सा गोल, गोरा मुख, कंधों पर बल खाते बाल, श्राँखें—जैसे गहरी-नीली-फील। नाक में बुलाक, बदन पर फ्रॉक श्रीर घाँघरी। कभी श्रास-पास बिखरी पड़ी चीजों से

### 'ले चल मुक्ते भुलावा देकर'

खेलती, कभी कौतूहलपूर्वेक अपने अभिभावक और उनके मित्रों को देख उठती, मानो उनकी बातें समक लेने का प्रयास कर रही हो।

तभी घूमते-घुमाते कहीं से एक ज्योतिषी महाराज आ पहुँचे। वार्तालाप का कम दूट गया। सबका घ्यान उसी ओर खिंच गया। दूकानदार ने आग्रह किया—"बाबा! जरा इस बच्ची का हाथ तो देखिए।" और, बाबा बच्ची की बायीं हथेली पर दो मिनट गंभीरता-पूर्वक न जाने क्या कुछ देखते रहने के बाद हठात् बोल उठे—"बड़ी लक्षमी है बिटिया, बड़ी सौभाग्यवती। "जिस घर में जायगी, वह घर "" अभी और न जाने क्या-क्या कहते कि बीच ही में दूकानदार ने उसकी घाँघरी अलग कर दी और लोग ठठा कर हँस पड़े।

ज्योतिषाचार्य चुपके से निकल गए।

बालिका के वेश में वह बालक एक दिन पुरुष के वेश में नारी बन कर पगट हुआ और साहित्य की दुनिया उसके रूप पर मुग्ध हो उठी।

छुटपन में माँ का स्नेहांचल छूटा। बड़ा हुआ, तो पिता चल बसे। दायित्वों का बोभ सर आ पड़ा। अब वह उसी दूकान पर बैठा सौदा बेचता, एकांत क्षणों में पुर्जों की पीठ पर पंक्तियाँ जोड़ा करता।

दुःख-तकलीफ श्रौर वेद-उपनिषद्—इन सबने मिल कर उसे श्रसमय ही दारानिक बना डाला। शायद श्रन्छा ही किया।

स्वस्थ शरीर, दमकता मुखमंडल, गंभीरता श्रीर सरसता का श्रद्भुत समन्वय—पर, जवानी के साथ ही टी० बी० भी श्राई—टी० बी०, जो मौत का प्रयाय होती है।

'मसादजी' हम से असमय ही छिन गए। पर, उनका मसाद अब भी हमारे हाथों में है—'आँसू' और 'करना', 'लहर' और 'कामायनी', कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध।

ऐसी प्रतिभा युगों के बाद त्र्याविभूत हुआ करती है। साहित्य के प्रत्येक कक्ष में उसने प्रवेश किया और कलम की नोक से नवयुग का वूँ घट उघार दिया। उसके संस्पर्श से नए साहित्य का अंग-अंग पुलकित हो उठा।

कह डालने की बेकरारी, नहीं कह पाने की लाचारी; मौन भी और मुखर भी—यह है मसाद के 'आँसू' का रूप। दर्शन की चादर ओढ़ कर वह रहस्यमय हो उठा है। पर, चादर के भीतर से रूप और यौवन की माया काँकती है, लौकिक प्रेम का रंग छुलकता है। वस्तुतः 'आँसू' रहस्य के भ्रम में लिपटा हुआ एक लौकिक प्रेम-काव्य है।

'भरना' में भी वही संकोच है, वही सलज्ज भाव। पर, 'श्राँसु' की श्रपेक्षा उसमें कदाचित श्रिधक स्पष्टता है।

'लहर' में रंगों और रसों की विविधता है। रहस्य की छाया पकृति की रस-धारा इतिहास के शिलाखंड सभी तो हैं उसमें।

यह त्र्यानंद की लहर है, जो त्र्याती है त्र्यौर स्मृति-चिह्न छोड़ कर चली जाती है, जैसे नदी की रेत पर पसलियों की-सी रेखाएँ।

> सिकता की रेखाएँ उभार, भर जाती ऋपनी तरल सिहर।

## 'ले चल मुभे भुलावा देकर'

रहस्यवादी की तरह प्यार में त्र्याकुल होकर किव बोल उठता हैं-'तुम हो कौन और में क्या हूँ ? इसमें क्या है घरा, सुनो। मानस-जलिंघ रहे चिर चुंबित, मेरे जितिज उदार बनो।'

श्रीर 'बीती विभावरी जाग री' में उषा की सुंदरता मानो मूर्र हो उठी है। प्रकृति के ऐसे सुंदर श्रीर सरस गीत किसी भी भाषा के साहित्य में कम ही लिखे जा सके।

त्रशोक की चिंता त्रौर शमशेर सिंह का त्रात्म-समर्पण-जैसी ऐतिहासिक कविताएँ भी लहर में संग्रहीत हैं।

'कामायनी' छायावादी कविता का उच्चतम शिखर है—नए साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि।

यह महाकाव्य सृष्टि ऋौर संस्कृति की मनोरंजक कहानी हैं, ऋाधुनिक युग की समस्याओं का एक सामान्य समाधान भी।

यवनिका उठती है। प्रलय के बाद का दृश्य सामने आता है। मनु हिमालय के शिखर पर चिंतित बैठे हैं। श्रद्धा आती है। प्रेम होता है। गृहस्थी बसती है। मानव का जन्म भी हो जाता है। पर, मनु एक दिन श्रद्धा से भगड़ कर चल देते हैं—सारस्वतप्रदेश, जहाँ ज्ञान-विज्ञान अपने चरम उत्कर्ष पर हैं।

इड़ा अपने राज्य का सारा प्रबंध मनु के हाथों सौंप देती है। पर, वे वासनावश एक दिन इड़ा के हाथ पकड़ लेते हैं। वह चीख

उठती है—'मैं तुम्हारी बेटी की तरह हूँ।' पर, मनु नहीं मानते। फिर तो देवता की कोपाग्नि भड़क उठती है। आँधी, तूफान और उलकापात—प्रलय के सारे दृश्य उपस्थित हो जाते हैं। विज्ञुब्ध प्रजा मनु पर आक्रमण कर बैठती है। वे लड़ कर घायल और बेहोश हो जाते हैं।

तभी मानव को गोद में लिये अपने मनु को खोजती-हूँ दती श्रद्धा आप पहुँचती हैं। उसका सहारा पाकर मनु उठ खड़े होते हैं और उन दानों की नई यात्रा पारंभ होती है। मानव को इड़ा के संरक्षण में छोड़ कर श्रद्धा मनु का हाथ पकड़े हिमालय के शिखरों की ओर अप्रसर होती हैं। विभिन्न लोकों को पार कर दोनों आनंद-लोक में जा पहुँचते हैं और उनकी नई-यात्रा समाप्त होती है।

कहानी अपने आप में कम मनोरंजक नहीं। पर, इसका एक दूसरा पहलू भी है। मनु यहाँ मन के प्रतीक हैं। श्रद्धा हृदय है; इड़ा बुद्धि। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य हृदय-प्रधान था। जब तक ऐसा था, ठीक था। मनुष्य जबतक श्रद्धा की प्रेरणा पर चलता रहा, ठीक रहा। पर, एक दिन श्रद्धा की उपेक्षा कर वह बुद्धिवादी हो उठा। ज्ञान और विज्ञान उसके चरणों पर लोट गए। पर, जीवन की शांति लुट गई।

त्राज यही तो हो रहा है। मनुष्य सारस्वतप्रदेश (विज्ञान के प्रदेश) में घायल पड़ा है। जबतक श्रद्धा त्राकर सहारा नहीं देती जबतक इच्छा, ज्ञान त्रीर कर्म में संतुलन स्थापित नहीं हो

# 'ते चल मुभे भुलावा देकर'

पाता, सन्चे त्र्यानंद के लोक तक जा पहुँचना उसके लिए सर्विथा। त्र्यसंभव है।

बुद्धिवाद के इस युग में दुनिया को 'प्रसाद' ने हृदयवाद कार्र संदेश दिया है।

पकृति के चित्र बड़े ही सुंदर बन पड़े हैं —कहीं कोमल, कहीं कठोर।

महाकाव्य के बहुत सारे लक्षण 'कामायनी' में नहीं मिलते। पर् कदाचित यह कसोटी की ही श्रयोग्यता है।

यसाद को भाषा पर त्र्यसाधारण त्र्यधिकार था, उनकी हर रचनाः इस बात का प्रमाण है।

\* \*

कलकत्ते में हाई स्कूल की परीक्षा चल रही थी। परीक्षार्थी कॉपियों में सर गड़ाए कलम घिस-घिस कर रहे थे। सभी अस्त-व्यस्त! सभी परेशान!! पर, एक था जो इतमीनान के साथ गिराता की कॉपी पर पद्माकर के सबैए लिखता चला जा रहा था।

कितना यसन हुत्र्या होगा, उसका परीक्षक!

एक बार किसी ने उससे कह दिया—'प्रतिभाशाली व्यक्तिः परीक्षात्र्यों के चक्कर में नहीं फँसते। स्वयं भी रवींद्र तो नाइन्थ ही. पास हैं।' फिर तो नाइंथ के बाद उसने कभी परीक्षा ही नहीं दी। उसे रवींद्र जो बनना था।

त्रीर, सचमुच त्राज वह हिंदी का रवींद्र है—सूर्यकांत त्रिपाटी 'निराला'!

पर, रवींद्व ऐश्वर्य में पला, निराला श्रमावों में। तभी रवींद्र में नारी सिसकती है, निराला में पौरुष गरजता है। उसमें श्राकार पाकर पौरुष धन्य हो उठा—इः फुट से भी श्रिषक लंबा, विशाल वसस्थल, मांसल भुजाएँ। श्रन्याय के विरुद्ध सदैव कलम से पहले उसके हाथ उठे और कलम ने हाथ से भी ज्यादा करारी चोट की।

वह हिमालय हैं—'युग-युग अजेय, निर्वंध-मुक्त'। तूपान आए! वज गिरे !! वह डिगा नहीं।

वह हिमालय हैं — संसार की पीड़ा पर उसका दर्द गंगा-यमुना बन कर बह निकला।

पहलवान भी, किव भी, संगीतकार भी—वह सचमुच निराला है। स्वयं उपेक्षा, अपमान और अभाव के शूलों पर चल कर भी उसने हिंदी का दामन फूलों से भर दिया—'अनामिका', 'पिरमल', 'गीतिका', 'तुलसीदास', 'कुकुरमुत्ता', 'बेला', 'नए पत्ते' और 'अपरा'। आध दर्जन उपन्यास; डेढ़ दर्जन अनुवाद, कहानियाँ, रेखाचित्र, नाटक, निबंध और जीवनियाँ। पर, यह अंत नहीं। शायद भविष्य के ग़र्भ में अभी और भी बहुत कुछ है।

'ज़ुही की कली' को किंव ने अपनी पहली महत्त्वपूर्ण रचना माना है।

इसमें पत्रांक पर सोई हुई जुही की कली और दुरागत मलय-पनन के माध्यम से नायक-नायिका की प्रेम-क्रीड़ा का बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। नायिका जब जाग उठती है, उसे प्रिय के दर्शन

# 'ले चल मुफे भुलावा देकर'

होते हैं—इसमें 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' का भाव है, ऐसा कवि ने माना है।

इसे छायाबाद की प्रतिनिधि रचना कहा जा सकता है। पर, उस समय तो 'सरस्वती' के संपादक ने इसे अस्वीकृत कर इसकी अवज्ञा ही की थी।

'रेखा', 'तुम श्रीर मैं'—ऐसी कविताश्रों में कवि जहाँ रहस्यवादी बनकर सामने श्राया है, वहाँ 'भिच्नुक', 'वह तोड़ती पत्थर'—जैसी कविताश्रों में प्रगतिशील बन कर। उसकी माव-भूमि उस श्राकाश की तरह है, जो संपूर्ण धरती पर छाया रहता है।

कल तक किता छुंदों की जंजीरों में जकड़ी थी, श्रामूचणों के भार से दबी जा रही थी। उसे मुक्त किया, निराला ने। उसके हृदय का ज्वार बूढ़े छुंद की शिथिल मुजाओं में समा न पाया श्रीर नई राह बनने को मजबूर हो गई। मुक्त छुंद का जन्म हुआ। पर, इस मुक्त छुंद में भी ताल श्रीर लय हैं, गित श्रीर भंकार हैं। हाँ, तुक के प्रति श्राग्रह नहीं, रूढ़ियाँ नहीं। किव श्रपनी किवता से बोल उठता है—

श्राज नहीं है मुभे श्रीर कुछ चाह, श्रद्ध विकच इस हृदय-कमल में श्रा तू, प्रिये! छोड़ कर बंधनमय छंदो की छोटी राह, गजगामिनि! वह पथ तेरा संकीर्ण, कंटकाकीर्ण।

'तुलसीदास' में छंद की नवीनता के साथ-साथ कवि ने अपनी कल्पना की मौलिकता का भी अच्छा परिचय दिया है। 'राम की शक्तिपूजा' भी कवि की एक ऐसी ही सफल रचना है।

संगीत और कान्य को अधिक से अधिक निकट ला देने का प्रयास निराला ने सबसे अधिक किया है। 'गीतिका' के छुंद इस बात के प्रमाग्रा हैं। एक उदाहरग्र—

> श्रमरण भर वाण-गान, वन-वन, उपवन-उपवन, जागी स्त्रवि, खुले प्राणा।

निराला समक्त में नहीं श्राता—निराला जो ठहरा ! पर, इसमें उसका ही नहीं, समक्तनेवालों का भी दोष है। बाद की रचनाश्रों के मित तो ऐसी शिकायत नहीं ही की जा सकती।

निराला को दुनिया त्राज नहीं, कल जरूर समभोगी। हर येष्ठ, हर मंसूर, यहाँ पहले सताया जाता है। पहले शूली, फिर पूजा!

\* \* \*

हिमालय की तलहटी। अल्मोड़े से बत्तीस मील उत्तर कौसानी नाम का गाँव। चारों ओर ऊँचे-ऊँचे पर्वत-शिखर—बर्फ के मुकुट पहने, उजले-उजले, चमचम। ऊपर आकाश का नीला चँदोवा। नीचे भरने और पहाड़ी पेड़ों के मुरमुट। गहरे हल्के रंगों के फूल,

## 'ले चल मुम्ने भुलावा देकर'

कोंपल । सुगंध-भरी हवा । पत्तों का मर्मर । दूर-दूर तक फैली हरियाली में चिड़ियों की चहक—टी-बी-टुट्-टुट् !!·····

कोई पैंतालीस साल हुए होंगे, कौसानी के इस पार्वत्य प्रदेश में एक 'छोटा-सा चंचल किशोर' रहा करता था। पतला-छरहरा, कंधों तक भूलती हुई रेशमी लटें—विधाता ने उसे स्वयं अपने हाथों गढ़ा था।

हरियाली उसे बुलाती। चिड़िया गा-गा कर रिफाती। पहाड़ों में, वृक्षों और लताओं में वह बावरा-सा घूमता फिरता।

सुबह जब किरण हिम-शिखरों पर मुस्कुरा कर बोल उठती— 'लो, मैं आ गई', तब वह फूला न समाता। पर, जब शाम होती और गुमसुम, उदास वह विदा लेने लगती, तब हृदय भर आता। 'हर-हर' कर बहते हुए भरने के किनारे, निर्जन शिलाखंडों पर बैठा, वह भोला चकोर शरत् का चाँद निहारा करता।

जब रिमिक्कम त्रापाढ़ त्राता त्रौर मेघमाला सतरंगी चूँदर पहन कर, त्रासमान के त्राँगन में थिरक उठती, वह भाव-विभोर हो जाता।

प्रकृति ने उसे मीठे सपने दिए! जब बड़ा हुआ, उसने उन सपनों को वागी दे दी। प्रकृति पहली बार एक ऐसी भाषा में बोल उठी जिसे किसी ने सुना, गुना और समका।

प्रकृति के उस लाड़ले को दुनिया ने 'पंत' कह कर पुकारा। अविवाहित होकर भी आज वह दर्जनों रचनाओं का पिता है—

'वीगा', 'पल्लव', 'म्रं यि' और 'गुं जन'; 'युगात', 'युगवाग्री' और 'म्राम्या'; 'स्वर्ग-धूलि', 'स्वर्ग-किरग्ग', 'उत्तरा' और 'स्रातिमा'। 'वीगा' में कवि ने प्रकृति को मा के रूप में देखा हैं:—

'मा, मेरे जीवन की हार, तेरा उज्जवल हृदय-हार हो, अश्रुकणों का यह उपहार।

दुनिया के सारे त्राकर्षण एक त्रोर—मा की ममता एक त्रोर । जिसकी गोद में वह पला, फूला-फला, त्राज उसी को छोड़ दे ?—

> छोड़ दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले, तेरे बाल-जाल में, कैसे उलमा दूँ लोचन ?

'वीगा' की सारी रचनाएँ इसी मोह से भरी हैं। फूल-पत्ते, बादल, इंद्र-धनुष, श्रोस-तारे, नदी-भरने, उषा-संध्या—प्रकृति के ये तत्त्व स्वर की साधना पाकर गीत बन गए हैं।

'वीगा' की भावना ही, जब जवान हुई, 'पल्लव' बन गई। 'प्रकृति-सौँदर्य श्रीर प्रकृति-प्रेम की श्रिभिव्यंजना उसमें श्रिधिक प्रांजल एवं परिपक रूप में हुई है।'

'म्रं थि' एक वियोगांत खंड-काव्य है।

'ज्योत्स्ना' उस परन का उत्तर है, जिसे महायुद्ध ने मनुष्य के भविष्य पर खून से श्रांकित किया था। कवि कहता है—पूरव

### 'ले चल सुके अलावा देकर'

का ऋष्यात्मवाद श्रौर पश्चिम का जड़वाद, इन दो**नों के सुखद** समन्वय से ही संसार का कल्यागा संभव है।

'गुंजन' में ज्योत्स्ना का यही सत्य व्यक्तिगत होकर गुंजित हो उठा। प्रकृति का गायक जीवन और जगत् की कंकड़ीली पगडंडियों पर उतर कर विचारक बन बैठा। उसने सुख-दुःख पर विचार किया, राह से भटके हुए जीवन के बटोही को दिशा दी। 'गुंजन' में भागों की सचाई कितनी है, क्या मालूम ? चिंतन की गहराई जरूर है।

'युगांत' प्राचीन श्रोर नवीन युग का संधि-शिखर है। सत बीत चुकी है, सुबह श्रानेवाली है। कवि स्वागत का सामान लिए श्रानेवाले युग की प्रतीक्षा कर रहा है।

'युगवाग्गी' पूरव श्रीर पश्चिम—श्रव्यात्मवाद श्रीर भौतिकवाद के समन्वय का प्रयास है।

'युगवार्गा।' का ही चिंतन जब भावना के रस में भींगकर कोमल-मधुर हो उठा, हिंदी को 'प्राम्या' का वरदान मिला। 'प्राम्या' सत्य को सुंदर बनाकर प्रस्तुत करने का सुंदरतम प्रयास है। गाँव के सरस-मधुर चित्रों का ऐसा जीवंत व्यलबम शायद ही कहीं मिले!

'स्वर्गा-किरगा' श्रीर 'स्वर्गा-धूलि' में नवयुग की चेतना श्रॉगड़ाई ले उठी है।

पर, किव में दार्शनिक बनने की भूठी भूख का जागना चींटी के पर लगना है। जहाँ उधार-पैंचा लेकर दार्शनिक बनने के फेर में आज के पंत ने जितना पाया, कहीं उससे अधिक खोया ही है।

पर, वह न होता तो भाषा को सरसता श्रीर सुकुमारता

\* \*

सन् सात की बात है। सरस्वती को देह धारण करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित कुल में एक कन्या उत्पन्न हुई। जब कुछ बड़ी हुई, शिक्षा का प्रबंध किया गया। पर, उसे तो चाँद बुलाया करता, तारे इशारे देते। बादल और इंद्र-धनुष को देखकर वह सीली-सी बालिका मुग्ध हो उठती।

दुपहरिया में जब घर के लोग काम-काज से निश्चित होकर कपिकियाँ लेते रहते, मा या चाची की सिंदूर की डिबिया चुराकर वह फर्श पर रंग भरा करती। पकड़ी जाने पर पिटती भी। पर, आकाश के नीले पर्दे पर बनने-बिगड़ने वाले चित्र जैसे उसमें फिर-

जब रात हो त्र्याती, पढ़ने को बैठना होता। पर, स्लेट पर बािंग्यात की जगह तुक मिलाए जाते।

बचपन की यही कीड़ा एक दिन जीवन की संपूर्ण साधना बन गई। तब, रेखाएँ बोल उठीं। शब्द सजीव हो उठे। कलम और तूलिका से खेलनेवाली वह अल्हड़ बालिका कला की देवी बन बैठी—'महादेवी'। उसने 'यामा' और 'दीप-शिखा' दी— चित्रमय काव्य और काव्यमय चित्र। गद्य तक उसकी रंगीन कलम का

# 'ले चल सुभे भुलावा देकर'

पुलक-स्पर्श पाकर रंगीन हो उठा—'ऋतीत के चलचित्र', 'शृंखला की कड़ियाँ' ऋौर 'स्मृति की रेखाएँ'।

वह शायद कला के परिचय का पहला दिन था, जब उसे लगा—क्षितिज के उस पार कोई वंशी में स्वर भर रहा है। कोई भूली हुई-सी बात याद हो आई। स्वर परिचित-सा लगा—चिर-परिचित। वह परमात्मा की पुकार थी; आत्मा को उससे विलग होकर ही तो संसार में आना पड़ा। महादेवी की आत्मा वियोग में तड़प उठी, मिलन की उत्कंठा से विह्वल हो उठी।

ऐसा ही तो कभी कृष्ण की गोपियों को लगा होगा, मीरा को लगा था।

पर, 'दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना।' महादेवीं ने पीड़ा में प्रियतम को पा लिया श्रीर हृदय की हर कसक गीतों में मूर्त हो उठी।

'नीहार' 'यामा' का प्रथम याम है। उसमें किसी अज्ञात-लोक से पुकार आती है—न जाने कौन पुकार उठता है। पर, हृदय में वेदना-सी जग जाती है।

'रिरम' (दूसरे याम) में उस अज्ञात प्रियतम का स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। जीवन, मृत्यु, मुक्ति और अमरता का भी मृल्यांकन होता है। वेदना मधुर हो उठती है।

'नीरजा' में प्यार श्रौर प्रतीक्षा के दर्दीले गीत हैं।

'सांध्य-गीत' में कवियत्री अपने पथ पर काफी दूर निकल गई है। प्रिय के प्रति उपासना का भाव प्रबल हो उठा है। इस संग्रह के अनेक गीतों में संध्या का रूपक बाँधा गया है—

'प्रिय सांध्य गगन, मेरा जीवन।'

पर, अभी मंजिल दूर है और पथ ही में रात हो गई। साधिका प्राणों के दीप जलाकर आगे बढ़ती हैं। थकती हैं, पर विश्राम नहीं लेती। मंमा के भकोरे आते हैं, पर दीप की लो नहीं डोलती। आधी रात बीत चली। अब तीसरा पहर बीतने को आया। कवियत्री बोल उठती हैं—

'शेष यामा यामिनी मेरा निकट निर्वाण ।'

'दीपशिखा' के इक्यावन गीतों में राही की इन्हीं भावनात्रों को कलात्मक ऋभिव्यक्ति मिली है।

पर, जो भावनाएँ छुंदों के छोटे पैमाने में न समा पाईं, छलक-कर रंगों और रेखाओं में ढल गईं। 'यामा' और 'दीपशिखा' के चित्र इस बात के प्रमागा हैं।

यसाद, पंत, निराला सभी तो छायावाद के छाया-वन में राह से भटक गए। पर, सघन-कुंजों के उस पार, रहस्यलोक को ओर जानेवाले ज्योति-पथ पर श्राज भी दो कोमल श्रीर सुकुमार चरगा श्रविराम चल रहे हैं।

अभी न जाने कितनी दूर, है पिया का देश!

#### 'ले चल मुक्ते भुजावा देकर'

इधर छाया-वन में रास की मुरली गूँज रही थी, उधर जीवन के काँटों-भरे पथ पर कोई मस्ती त्र्यौर प्यार के गीत गाए फक्कड़-सा कूमता चला जा रहा था।

हम दीवानों की क्या हस्ती, हम त्राज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का त्रालम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले।।

हाँ, वह दीवाना था, मस्ताना था—भगवतीचरण वर्मा। पर, न जाने क्यों, रूप और जवानी का वह गायक एक दिन गीतों की दुनिया से रूठ कर कथा के देश चला गया।

\* \*

कि सहसा यह किसका स्वर गूँज उठा-

ञ्जप-ञ्जप कर सारा जग पीता, पीता न श्रगर कैसे जीता?

श्रीर, छुप-छुप कर पीनेवाली दुनिया चौंक उठी। मधुशाला के द्वार पर भीड़ ठिठकी खड़ी थी—श्राँखों में तृष्णा, कंठ में प्यास, प्यास पर लोक-लाज का पहरा। पर, कोई था, जो सबके सामने पिए जा रहा था—निडर, मस्त, लापरवाह।

वह था बच्चन—मिट्टी का तन, मस्ती का मन! उसने रूप और जवानी के गीत गाए। उसने प्यार के सुख और विरह के दर्द को भाषा दी। उसमें अनुभूति की तीव्रता और भाषा की चोट करने वाली सादगी है। तभी उसके गीतों की कड़ियाँ कलेजे में चुभ जाती हैं।

'मधुशाला', 'मधुबाला', 'निशा-निमंत्रण', 'आकुल-अंतर', 'एकांत-संगीत', 'मिलन-यामिनी' श्रोर 'खादी के फूल'—बच्चन की इन कला-कृतियों से कौन परिचित नहीं ?

\* \*

छाया-वन के निकट, पर मधुशाला के कोलाहल से दूर, एक साधक अपनी अलग धूनी रमाए बैठा था—सियारामशरण गुप्त। युग-पुरुष गाँधी के आदर्शों ने उसे पेरणा दी, प्रमावित किया। व्यक्तिगत चिंतन और अनुभूति तथा जीवन के स्वानुभूत तथ्य उसकी कला के आधार हैं।

मानव-संस्कृति के उस कलाकार ने हिंदी को 'मौर्य-विजय', 'दूर्वा-दल', 'पाथेय' श्रोर 'बापू'-जैसी उच्च कोटि की कविताएँ दीं, कहानी, उपन्यास श्रोर निबंध दिए।

घर-फ्रॅंक मस्ती के किव श्री बालकृष्णाशर्मा 'नवीन' श्रौर 'नूरजहाँ' के सुप्रसिद्ध प्रकृति-प्रेमी कलाकार श्री गुरुभक्तसिंह 'भक्त' —ये भी इसी युग के गौरव हैं।

माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण 'प्रेमी' और सोहनलाल द्विवेदी; मोहनलाल महतो 'वियोगी', अज्ञे य, रयामनरायण पांडेय और उदयशंकर भट्ट—ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली कवियों ने छाया-वन के आस-पास यज्ञ की वेदियाँ बना कला की साधना की।

'कैकेई' श्रौर 'ततगृह' के समर्थ स्नष्टा 'प्रभात'; 'मधूलिका' श्रौर 'श्रपराजिता' के किव श्रंचल—ये कम महत्त्वपूर्ण नहीं। नरेंद्र के

# 'ले चल मुभे भुलावा देकर'

सरस, मधुर-गीत इसी युग में लिखे गए-- 'कर्रो-फूल', 'प्रमात-फेरी' श्रौर 'प्रवासी' के गीत।

दिशा-दिशा से गीत की धाराएँ फूट पड़ीं :--

'किसने बाँसुरी बजाई ?'----यह गीतों के कोमल कलाकार पं० जानकीवल्लभ शास्त्री का मधुर स्वर था, जिसने 'शिषा', 'गाथा' श्रौर 'श्रवंतिका'-जैसी कृत्तियाँ हिंदी को दीं।

'यह जीवन क्या है ? निर्फार है' .....यह त्र्यारसी बोल उठा— 'कलापी' का रचयिता।

'कल्पना करो नवीन, कल्पना करो .....' यह कौन ? नेपाली --'पंछी' और 'रागिनी' का गायक !

'मयूर नाचता रहा, खुले न मेघ के नयन '''' '—यह रामदयाल की कड़ी थी—'गर्रादेवता' और 'अशोक' के समर्थ कलाकार की।

'चाँद से दूर है चाँदनी ......'—यह है हंसकुमार तिवारी— 'अनागत' का गायक—भावुकता और विद्वत्ता का सुखद समन्वय।

श्रभी छायाबाद का कुहासा छाया ही था। रह-रह कर भुरमुट से खग-कुल 'कुल-कुल-सा' बोल उठता था कि हठात पूरव के क्षितिज पर दिनकर की रिमयाँ मुस्कुरा उठीं। नवयुग श्रॅंगड़ाई ले उठा। 'जाग - जाग री, क्रांति-कुमारी !'

(प्रगतिवाद-युग-सन्१६३६--)

घाँय धाँय !

सन-सन !!

गड्-गड्-डम !!!

एकबार फिर बीसनीं शताब्दी का दामन खून से लाल हो उठा। दुनिया ने सहमी हुई त्र्याँखों से देखा; यूरोप की जरूमी छाती पर फ़ासिज्म का दानव खड़ा था—-जर्मनी! फ्रांस थर-थर काँप

रहाथा। ब्रिटेन के छक्के छूट रहेथे। पर रग्ण-चंडी संतुष्ट नहीं होरहीथी।

घुटने टेक कर ब्रिटेन बोल उठा—'क्षमा करो, भवानी! एशिया के आँगन में हमारा बलि-पशु बँधा है। हम अभी सेवा में प्रस्तुत करते हैं।' और, वह भागा-भागा हिंदुस्तान आ पहुँचा। पर, रॉलट ऐक्ट, पंजाब-हत्याकांड और मार्शल लॉ से भु भलाया हुआ देश बार-बार जंजीरें भनकार रहा था। हृदय में विद्रोह की आग

#### 'जाग-जाग री, क्रांति-कुमारी !'

कस-मस कर रही थी। ब्रिटेन ने उसे खूँटे से खोल कर ले चलना चाहा। पर, वह गरजा—पहले हमारे बंधन खोलो, फिर बातें करो। धूर्त मालिक ने पुचकारा, पीठ सहलाई, डाँट बताई। पर, एक न चली। कुंकला कर बोला—तो फिर मूखे मरो।

त्रीर, देखते ही देखते अकाल की आग धर्मक उठी। बंगाल जल कर राख हो गया। कलकत्ते के फुट-पाथ लाशों से पट गए।

पर, उस दिन लाशें बोल उठीं—श्रॅगरेजो ! भारत छोड़ दो !

उस दिन बृढ़ा हिमालय गरज उठा—'श्रॅंगरेजो! भारत छोड़ दो।' हिंद-महासागर की लहरों पर बंदी की जंजीरें बज उठीं— 'श्रॅंगरेजो! भारत छोड़ दो!!'

त्रासाम त्रीर वर्मा के जंगलों के उस पार, न जाने किसकी त्रावाज गूँज उठी—

'तुम मुक्ते ख्न दो, में तुम्हें त्राजादी दूँगा।'

श्रीर, श्राजादी श्राई—शहीदों के खून पर तैरती हुई। तिरंगा लहरा उठा। दीपमालाएँ जल उठीं। 'श्राजाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद' के नारों से देश का कोना-कोना मुखरित हो उठा। कल जिन हाथों में जंजीरें थीं, श्राज उन्हीं में शासन की बागडोर। कल जो बंदी था, श्राज वही शासक बन बैठा।

पर, भंडा बदला, शासक बदला, बात न बदली। दीप जले, श्रंधकार छाया रहा। गाँव निश्चेष्ट सब कुछ देखता रहा श्रौर दिल्ली के बाजार में बापू का सत्य विक गया, श्रहिंसा विक गई।

नेता श्रीर जनता ! शासक श्रीर शासित !! श्रमीर श्रीर गरीब !!!

—भेद की दीवारें कुछ श्रीर ऊँची हो गई। जंजीरें जरा श्रीर जकड़ गईं। मुस्कुराने की कोशिश में श्रॉस् निकल श्राए।

पर, रूस के आँगन से पुकार उठी—'दुनिया के गरीबो ! एक हो !' बर्फीले मैदानों, हरे-भरे जंगलों और नदी-पर्वतों को लाँधती हुई आवाज भारत के आकाश में गूँज उठी—'दुनिया के गरीबो ! एक हो !'

त्र्यौर, एक बार फिर जंजीरें मनमना उठीं। क्रांति का यौवन कसमसा उठा।

\* \*

महायुद्ध की ज्वाला, स्वतंत्रता-संग्राम की आग, वर्ग-चेतना की चिनगारियाँ—आग! आग !! चारो ओर आग !!! शोले भड़के। लपटें फैल चलीं। चाँद-सितारों की दुनिया मुलस गई। घुएँ से आसमान भर गया। और, ज्वालामुखी के गर्भ से हिंदी का नया साहित्य श्रॅंगड़ाई ले उठा।

उसने त्राकाश में उड़नेवाले छायावाद के खिलाफ विद्रोह किया। वह घरती का साहित्य था।

#### जाग-जाग रो, क्रांति-कुमारी !

उसने कहा—मिट्टी से दुनिया बनी, मनुष्य को मात्र और विचार पैदा हुए। भावों और विचारों के अभिन्यक्त रूप —साहित्य—को मिट्टी के प्रति वकादार होना ही चाहिए।

उसने कहा—एक वर्ग मिहनत करे, दूसरा वैठा खाए, यह ठीक नहीं। आर्थिक वैषम्य अन्याय है और अन्याय को मिटाने के लिए इन्कलाव की जरूरत होती है।

इंश्वर त्रीर भाग्य में उसका विश्वास नहीं। उसने जन-शक्ति में त्रास्था प्रगट की।

जनता की बोली में जनता की बात—यह नए साहित्य की अपनी विशेषता है।

उसने गुलामी की जंजीर पर चोट की ; वर्ग-भेद की दीवार पर पहार किया। राष्ट्रीय-भावनाओं को भाषा देकर वह देश-व्यापी हो उठा ; मार्क्स के सिद्धांतों का अवलंबन कर अंतर्राष्ट्रीय। पर, वह राष्ट्रीय से अधिक अंतर्राष्ट्रीय था।

दुनिया ने उसे प्रगतिवाद कह कर पुकारा। वह हिंदी का नया साहित्य था।

उस दिन नई बात हुई। 'दिनकर' मिट्टी से फूट निकला। आसमान शरमाया; चाँद और सितारे पीले पड़ गए।

वह घरती का दिनकर था—सिमरियाघाट के एक साधारण किसान का बेटा। उसके कंठ से गुलाम देश की आत्मा बोल उठी।

वह जब त्र्याया, किवता सो रही थी—श्रॉखों में राग श्रमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। उसने भक्तभोर दिया:—

'उठ वीरों की भाव-रंगिनी, दिलतों के दिल की चिनगारी! बुंग मंदित जीवन की ज्वाला, जाग-जाग री क्रांति-कुमारी!!' अभैर, काँविता जागी, गुलाम देश अँगड़ाई ले उठा। कैलाश से उसने आग्रह किया—

> 'तू मौन त्याग, कर सिंहनाद, तपी श्राज तप का न काल!'

त्रीर, कैलाशाति से—

'नाचो रे नाचो नटवर !

नाची अगिन खंड भर स्वर में, फूँक-फूँक जवाला अंबर में !'

जमाना फूस बटोर रहा था, किन की पुकार पर दिशाएँ आग उगलने लगीं। तूफान बंधन तोड़ कर फूट निकला। क्रांति धधक उठी।

पर, जब दिल्ली का सिंहासन ज्वाला की मेंट होने लगा, दिनकर पीला पड़ गया। वह सरकार का नौकर था। उसकी रोटी दिल्ली से आती थी। वह रोटी के साथ गहारी न कर सका। शहीदों ने विस्मय से देखा, वह दुश्मनों के साथ खड़ा था।

पर, जब त्राजादी त्रा ही गई, बुद्धिमान कवि की देश-मक्ति फिर से उद्बुद्ध हो उठी। त्रांग्रेजी शासन की लाश को ठोकर मार कर वह विजय के गीत गानेवालों में त्रा मिला।

अगज वह दिल्ली की पार्लियामेंट का सम्मानित सदस्य है!

# 'जाग-जाग री, क्रांति-कुमारी !'

उसने प्रगतिवाद के राष्ट्रीय स्वरूप को नेतृत्व पदान किया; वीरता के आदर्श को फिर से सँवारा। देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था; दुनिया जब युद्ध की आग में जल रही थी; उसने शृंगार और दर्शन के भी गीत गाए।

पर, सबसे अधिक कल्यागा उसने हिंदी भाषा का किया। सादगी में सौंदर्य और सरलता में चुटीलापन—यह दिनकर की भाषा है। वह आग उगलती है। पर, उसमें मधुमास ला देने की ताकत भी है।

'रेगुका' दिनकर की पहली कृति है। उसमें मिट्टी के प्रति आग्रह है, देश के प्रति प्यार, राग और विराग भी। उसकी मिट्टी में सारी संभावनाओं के बीज वर्तमान हैं।

'हुंकार' में देश-प्रेम प्रधान हो उठा है, शेष सारी-भावनाएँ गौगा। वह युग-धर्म का हुंकार है।

'रसवंती' के अंचल पर रस की धारा बही है, 'द्वंद्वगीत' में प्यार और कर्त व्य के बीच द्वंद्व—चिंतन और दर्शन भी। 'सामवेनी' में कुछ आग है, कुछ फूल। 'धूप-छाँह' बालोपयोगी किंवताओं का संग्रह है। 'कुरुक्षेत्र' में किंव ने युद्ध की जलती हुई समस्या पर विचार किया है। कहते हैं, यह हिंदी (खड़ी बोली) का तीसरा महाकाव्य है। 'रिश्मरथी' कर्ग के चिंत्र पर आधारित एक सुंदर खंड-काव्य है। 'बाप्' राष्ट्रपिता के निधन पर बहे आँसुओं

का इंदबद्ध रूप, और 'नीलकुसुम' हाल की लिखी प्रयोगशील कवितात्रों का संग्रह।

. अभी और न जाने कितनी ऐसी कृतियाँ भविष्य के गर्भ में हैं। गलबाहीं हो या हो कृपाया। चल चितवन हो या धनुष-वारा !! .....

आशंका और अनिश्चय के अधकार में उस दिन जब बलिपंथियों के कदम लड़खड़ाने लगे, भवानी स्वयं जलती मशाल लिए आ खड़ी हुई! मर्फोला कद, गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भुकुटियाँ और बड़ी-बड़ी भाव-स्नात आँखें, हाँथों में जंजीर—सुभद्राकुमारी चौहान! सीधी-सरल भाषा में उसने वीरता की बातें कहीं, पौरुष को जगाया। 'खूब लड़ी मर्दानी वह जो भाँसीवाली रानी थी'-इन पंक्तियाँ से कौन परिचित नहीं ?

ार्जमहर्लों के गीत बहुत गाए जा चुके। उस दिन छायाबाद के भरनावशेष पर चढ़ कर कोई बोल उठा-

भिक्तिक स्थापन दो दूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता । पेट-पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा लकुटिया टेक

सुट्ठी असर दाने को

भारताच्या भारताच्या है। मिटाने को को अपने अपने अपने स्थापन है है है।

प्राप्त के सुँहफरी पुरानी मोली को फैलाता।

# 'जाग-जाग री, क्रांति-कुमारी!'

त्रादमी का यह रूप ?—कितना करुण ! कैसा दर्दनाक ! पर, उत्तरदायी कौन ? क्या भाग्य ? नहीं, वह, जो दूसरों का श्रम बेच कर अपनी तिजोरी भरता है—पूँ जीपित, मिल-मालिक, जमीदार । पर, यह कितना बड़ा अन्याय ! किन ने न्याय चुरानेवालों को डाँटा—

श्रवे सुन वे गुलाव, श्रव, रंगोश्राव।
भूल मत गर पाई खुशव, रंगोश्राव।
खून चूसा खाद का तूने श्रशिष्ट,
डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट।
कितनों को तूने वनाया है गुलाम,
माली कर रखा, सहाया जाड़ा-घाम।

यह था महामानव निराला। उसने छायावाद को दिशा दी थी। उसकी छाया पाकर ब्राज प्रगतिवाद भी पल्लवित हो उठा। 'कुकुरमुत्ता' ब्रोर 'नए पत्ते' उग ब्राए!

बाज पंत भी न त्र्याया। मार्क्स की दुहाई उसने भी दी। समता का राग उसने भी त्रलापा--

धन्य मार्क्स चिर तमच्छन्न पृथ्वी के उदय-शिखर पर।
तुम त्रिनेत्र के ज्ञान-चन्नु से प्रकट हुए प्रलयंकर।
—युगवासी

पर, उसकी ऐसी कविताओं में कलाकार की ईमानदारी नहीं, शोषितों के प्रति बौद्धिक सहानुभूति का स्वांग भर है।

'भैंसागाड़ी' का किन भगवतीचरण वर्मा बल्कि हृदय को अधिक छूता है। शोषक वर्ग के अत्याचारों का इससे ज्यादा विशद और सजीव चित्र और क्या हो सकता है—

उस त्रोर चितिक के कुछ त्रागे,

कुछ पाँच कोस की दूरी पर।

मू की छाती पर फोड़ों-से,

हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर।

मैं कहता हूँ खँडहर उसको,

पर वे कहते हैं उसे आम।

जिसमें भर देती निज धुँ भ्रलापन,

त्रासफलता की सुबह-शाम।

पशु बनकर नर पिस रहे जहाँ,

नारियाँ जन रही हैं गुलाम।

पैदा होना, फिर मर जाना,

यह है लोगों का एक काम।

दानवता का सामने नगर, मानव का कृश कंकाल लिए। चरमर चरमर - चूँ - चरर - मरर, जा रही चली मैंसागाड़ी।

### 'जाग-नाग री, कांति-कुमारी !'

पर, इन किवयों ने मुख्यतः प्रगतिवाद के राष्ट्रीय पहलू को ही ध्वनित किया। वर्ग-संघर्ष को बल न मिला होता, यदि शिवमंगल सिंह 'सुमन', नागार्जु न ब्र्योर नरेंद्र शर्मा, रांगेय राघव, 'नीरज' श्रोर महेंद्र भटनागर न श्राए होते; यदि गिरिजाकुमार माथुर, भवानीप्रसाद मिश्र, शमशेर, सरदार जाफरी श्रोर मुक्तिबोध कलम न उठा लिए होते।

उस दिन जब शोषगा की त्राग में त्राशियाँ जल उठा, 'सुमन' के सपने भुलस कर रह गए। बसंत क्या ख़ाक मनाए वह। बोल उठा—

> जब सब बंधन कर जाएँगे, परवराता की होली होगी। अनुराग - अबीर बिखेर रही, मा - बहिनों की भोली होगी। तब समभूँगा आया बसंत।

पर, कितनी दूर है वह बसंत ! पतमाड़ के पंजे कसते ही जा रहे हैं। पत्र-पुष्प-विहीन वृक्षों की तरह नंगे-भूखे नर-कंकाल !— क्या सचमुच कभी इन पर बहार आएगी ? अभी तो पथ के कंकड़-पत्थर भी कहते हैं—

में पद-लुंठित, पद-मर्दित बन, श्राया हूँ जीवन के पथ पर।

परवश श्रपनी सीमाश्रों में, में मूक व्यथाश्रों का घर हूँ। में पथ का कंकड़-पत्थर हूँ॥

पर, मैंने कल पथ पर देखी—
पद-दिलत मानवों की टोली।
थी जिनकी श्राह - कराहों में,
मेरी परवशता की बोली।
उनके भी हाहाकारों पर,
देता था कोई ध्यान नहीं।
श्रपने सूखे जर्जर तन में,
लगते थे मेरे हमजोली।

जीवन में पहले-पहल सुभी श्रपने ऊपर कुछ गर्व हुआ, में जड़ होकर भी इन चेतन नर-कंकालों से बढ़ कर हूँ। में पथ का कंकड़-पत्थर हूँ!!

पर, जिस दिन कंकालों का श्रामिमान जागेगा, उन पर खड़ी पूँ जीवाद की इमारत महरा पड़ेगी। फिर तो 'मास्को दूर नहीं' होगा। वृंत-वृंत पर बसंत मुस्कुरा उठेगा।

'जीवन के गान', 'हिल्लोल' ग्रीर 'प्रलय-सृजन'—ये कृतियाँ नहीं, शोले हैं, जो 'सुमन' के ग्रांतर से पगट हुए हैं। हाँ, सुमन के ग्रांतर से भी शोले पगट होते हैं!

### 'जाग-जाग री, क्रांति-कुमारी !'

पर, मुडी भर हाड्डियों का पुतला, दम्मे का रोगी, साँस के मकोरें पर मौत की घाटी में मूल रहा—भला कौन विश्वास करेगा, इस देह-यष्टि में ज्वालामुखी पलते हैं। पर, यह सच है कि नागार्जु न इन्कलाब का ही दूसरा नाम है।

साम्राज्यवादी शक्तियों को वह ललकार उठा-

केशर की मासूम क्यारियों से आती आवाज। काश्मीर पर कश्मीरी जनता का होगा राज।।

पर, क्रांति की पहली शर्त है—जन-जागृति । देश की वर्तमान स्थिति की त्योर त्याकृष्ट कर कवि ने जनता को उठ खड़ा होने की प्रेरणा दी है। 'भुस का पुतला' कबतक उसकी रक्षा कर सकेगा—

सरग था ऊपर,
नीचे पताल था।

श्रपच के मारे बहुत बुरा हाल था,
दिल-दिमाग भुस का, खहर का खाल था।

'जन-भाषा के सरल-सरस रूप की श्रोर रुभान' नागार्जु न की श्रपनी विशेषता है।

केदार ने प्यार-शृंगार के भी गीत गए। 'नींद के बादल' में ऐसे ही गीत हैं—वैयक्तिक। पर, 'युग की गंगा' सचमुच युग की गंगा है। उसमें जनवादी आशा-आकांक्षा की तरंग है, क्रांति की लहर-भॅवर। पूँ जीवादी मनोवृत्ति का यह तुलनात्मक चित्र देखिए—

ये कामचोर आरामतलब मोटे, तोंदियल, भारी-भरकम हट्टे-कट्टे डॉंगर सब ऊँघा करते हैं, हम चौबीस घंटे हॅफते हैं।

\*

ये नीच प्रकृति

ये अष्टबुद्धि

श्राजाद विचरने के दुश्मन

इ.ह. - क.ह. े डॉगर उठकर श्रागे बढ़ने से डरते हैं।

इ.म. श्राजादी को मरते हैं।

पर, सर्वहारा के सपनों ने हाथ में तलवार उठा ली है। डाँगरों की ख्रोर नहीं चलेगी। रूस ख्रोर चीन की चिता पर उनकी लाशें फूँ क दी जाएँगी। नया इंसान जागेगा। नरेंद्र शर्मा की 'रूस के मैदान', 'चीन ख्रोर हिंदुस्तान' ख्रादि किविताख्रों में इसी विश्वास को स्वर मिला है। उदाहरण लीजिए:—

सौंस रोक सदियाँ तकती हैं, इन रूसी मैदानों को, देखें कौन उजाड़ सकेगा, सदियों के अरमानों को। पेट काट कर महल बना था, दुनिया के मजदूरों का, लाल फौज जिसकी रखनाली, रूस देश मजदूरों का।

#### 'जाग-जाग री, क्रांति-कुमारी !'

चाहे श्रपने लोहू से हो, चाहे मंडे के नीचे, लाल हमें करना दुनिया को, लाल सितारे के नीचे। श्राज रूस के मैदानों पर, दुनिया का वारा न्यारा, पर उगते सूरज को कैंसे, निगल सकेगा श्रॅंधियारा।

वैश्वम्य की ज्वाला में मुख्त रही घरती पर समता की भागीरथी उतार लानेवाले रूस के प्रति ऐसी ही त्र्यास्था कवि ने श्रन्यत्र भी व्यक्त की हैं—

ताल रूस है ढाल, साथियों ! सब मज़दूर किसानों की, वहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी । ताल रूस का दुश्मन, साथी ! दुश्मन सब इंसानों का, दुश्मन है सब मज़दूरों का, दुश्मन सभी किसानों का।।

पर, श्रंचल ने रूस श्रौर चीन की सीमाश्रों से ऊपर उठ कर 'मानव' की पूजा की। मानव ही उसका श्राराध्य है, पर कितना दीन-हीन, श्रकिंचन। उसकी स्थिति देखकर वह चुब्ध हो उठता है—

यह नस्त जिसे कहते मानव, की हों से आज गई-बीती। बुम्म जाती तो आश्चर्य न था, हैरत है पर कैसे जीती।।

पर, मनुष्य को की है से भी बदतर बना डालनेवाले शोषण का उन्मूलन ही मनुष्य की सची आराधना है और क्रांति इस आराधना का मूल-मंत्र। वह गरज उठता है—

A

जीवन का बिलदान चढ़ाने, खड़े मुंतिजिर इम दीवाने। महाध्वंस के अप्रदृत हम, आज उठे विश्वव धधकाने।।

'मध् लिका' और 'अपराजिता' के क्षितिज पर जो अरुग्णिमा दीख पड़ी थी, वह 'किरण-वेला' और 'करील' तक आते-आते मध्याह की प्रचंडता में परिग्णत हो गई। आज का अंचल चिंतन-प्रधान होता जा रहा हैं; आग पर खौलते हुए जल का वाष्प बन कर ऊपर उठ जाना स्वामाविक ही है।

पूँ जीपतियों ने ईरवर को शिखंडी बना कर अपने आगे रखा है, मंदिर-मस्जिद की माया फैला रखी है। पर, क्रांति की आग में यह सारी माया जलकर राख हुई जाती है। 'नीरज' के शब्दों में—

हैं कॉॅंप रहीं मंदिर-मस्जिद की मीनारें,
गीता-कुरान के शब्द बदलते जाते हैं।
ढहते जाते हैं दुर्ग-द्वार, मकबरे-महल,
तख्तों पर इस्पाती बादल मॅंडलाते हैं।
ग्रॅंगड़ाई लेकर जाग रहा इंसान नया,
जिंदगी कब पर बैठी बीन बजाती है।
भूखी धरती अब भूख मिटाने श्राती है।।

#### 'जाग-जाग री, ऋांति-कुमारी!'

सच्चा भगवान तो भगवान को जन्म देनेवाला है—इंसान को । पर, उसे ही जब किव दर-दर की ठोकरें खाते देखता है, तब चुन्ध होकर बोल उठता है—

मिल जाता है जब कभी, लगा सम्मुख पथ पर,
भूखे भिखमंगों, नंगों का सूना बजार।
तब सुभको लगता है कि तुम्हारा ब्रह्म स्वयं,
है खोज रहा धरती पर मिट्टी का मजार।।

'तारों के गीत', 'टूटती शृंखलाएँ' श्रीर 'बदलता युग'—महेंद्र भटनागर के इन संग्रहों में जनवादी भावना व्यक्त हुई है। पर, ये सस्ते नारे नहीं। उसके हाथ में किसी पार्टी का फंडा नहीं, जाग्रत मानवता की मशाल है। तभी उसकी कविताएँ श्रनुभूति की सच्चाई से लबालब हैं।

बलिदान की अजेय शक्ति में उसका अखंड विश्वास कह उठता है—

> गिर नहीं सकती कभी विश्वास की दीवार निर्मित तप्त जन-जन के लहू से बज्ज-सी, फौलाद-सी टढ़ हिड्डियों से नींव के नीचे पड़े कातर अनेकों मूक जन-बिदान गिर नहीं सकती कभी अगिशत प्रहारों से नए विश्वास की दीवार!

नए कवियों में शंकर, शैलेन्द्र और शील के नाम उल्लेखनीय हैं। रामदयाल पांडेय, हंसकुमार तिवारी, 'नारायण' और 'रुद्र'—इन कवियों की प्रगतिशील कविताएँ भी प्रायः इसी युग में लिखी गईँ। आज जब फिर क्षितिज पर युद्ध के बादल मॅंड्राने लगे हैं, 'अशोक' के कवि रामदयाल पांडेय ने कविता की वंशी में शांति का स्वर फूँका हैं।

पर, यह विराम नहीं। मंजिल अभी दूर है। 'क्रांति-कुमारी' (क्रिवता) के चरण व्यमतापूर्वक उठ रहे हैं—महलों की ओर, महलों को संरक्षण देनेवाले सिंहासन की ओर। पग-ध्वनि साफ सुनाई दे रही हैं—

सिंहासन खाली करो, कि जनता श्राती है।

पर, गदीवाले बहरे होते हैं।

# 'जीवन के पूरे-ऋधूरे चित्र'

(महाकाव्य ग्रीर खंडकाव्य)

कलाकार तट पर उद्विग्न खड़ा सोच रहा था—पागल समुदर को उसकी संपूर्णता में कैसे बाँघ ले!

वैज्ञानिक त्राविष्कार, महायुद्ध की विभीषिका, और वर्ग-संवर्ष— त्राज युग के सागर में ज्वार उठा था। लहरें पछाड़ खा रही थीं।

कलाकार ने हर लहर की अलग-अलग तस्वीर उतारी। मुक्तक रचे अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र छोटी-छोटी रचनाएँ।

पर, लहर सागर की इकाई है, सागर नहीं। ऐसे भी जित्रों की जरूरत महसूस की गई, जिनकी रेखाएँ संपूर्ण पृष्ठभूमि के साथ मनुष्य को अपनी बाँहों में समेट ले, जिनमें नए मनुष्य और नए युग की विशालता एवं विविधता एक साथ मुखर हो उठे। और, महाकान्य आए, खंडकान्य लिखे गए—जोवन के पूरे-अध्रे चित्र।

नए युग ने अवतारों के बौद्धिक मूल्यांकन को प्रेरणा दी। आजाद हिंदुस्तान ने राष्ट्र के नव-निर्माण की योजना माँगी। युद्ध की आग में जलता हुआ विश्व पुकार उठा।

श्रीर, हर पुकार पर महाकान्य श्रीर खंडकान्य लिखे जाने लगे। फिर तो यह एक फैशन ही हो गया। महाकवियों की 'तालिका' में स्थान पा लेने के लिए भी प्रबंध के दोत्र में हाथ श्राजमाए जाने लगे।

पर, सागर क्या हाथ आ सका ?

धक्के देता हुआ उपन्यास सामने आ खड़ा हुआ। बोला— 'चल हट। तेरे दिन लद चुके। देख, सागर की छाती पर मैं भंडा उड़ाता हूँ।' कहानी ने 'हाँ' में 'हाँ' मिलायी—'और क्या।' मबंध के पाँव लड़खड़ा गए; चलते रहने की कोशिश फिर भी जारी रही। अच्छे-बुरे दर्जनों खंडकाव्य और महाकाव्य लिख डाले गए।

डा॰ मितपाल सिंह ने बींसवीं शताब्दी के मबंध-काव्यों की एक तालिका पेश की हैं! उसमें इतने सम्मिलित हैं:—

| रचना-क्रम              | रचयिता रचना-काल              |
|------------------------|------------------------------|
| १. त्रिय-प्रवास        | श्रयोध्यासिंह उपाध्याय       |
|                        | (हरित्र्योध) १६१४ ई॰         |
| २. रामचरित चिंतामणि    | रामचरित उपाध्याय १६२० ई०     |
| ३. बुद्धचरित (संस्कृत) | रामचंद्र शुक्क               |
|                        | (ब्रजभाषा में अनु॰) १६२४ ई॰  |
| ४. साकेत               | मैथिलीशरण गुप्त १६२६ ई॰      |
| प्र. तच <b>शिला</b>    | उदयशंकर मह                   |
| ६. नल-नरेश             | पुरोहित प्रतापनारायस १६३३ ई॰ |
|                        |                              |

# 'जीवन के पूरे-ब्रधूरे चित्र'

| ્ષ્ | प्रताप-चरित्र ( ब्रज० ) | केसरी सिंह              | 9838         | ई          |
|-----|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| ۷.  | कामायनी                 | जय <b>शंक</b> र प्रसाद  | x 53 P       | 50         |
| 3   | नूरजहाँ                 | गुरुभक्त सिंह           | >7           | 73         |
| 90. | सिद्धार्थ               | त्रम् शर्मा             | <b>७</b> ६३९ | ई॰         |
| 99. | रामचंद्रोदय             | रामनाथ ज्योतिषी         | 39           | 71         |
| ۹٦. | पुरुषोत्तम              | तुलसीराम शर्मा          | 3539         | ई॰         |
| 93. | तुजसीदास                | निराला                  | >9           | "          |
| 98. | मानसी                   | उदयशंकर भट्ट            | "            | 29         |
| 94. | वैदेही-वनवास            | त्रयोध्या सिंह उपाध्याय | "            | 22         |
| ٩٤. | हल्दी घाटी              | श्यामनारायणा पांडेय     | ,,,          | 25         |
| 90. | दैत्यवंश महाकाव्य       |                         |              |            |
|     | ( ब्रज॰ ) हरदयालु सिंह  |                         | 9880         | ई०         |
| 96. | त्र्यायीवर्त            | मोहनलाल महतो 'वियोगी'   | ६४३१         | इं•        |
| 38. | कृष्णायन ( श्रवधी )     | द्वारिकात्रसाद मिश्र    | 59           | "          |
| २०. | कुरुचे त्र              | रामधारी सिंह 'दिनकर'    | 33           | 79         |
| २१. | जौहर                    | रामकुमार बर्मा          | >>           | 95         |
| २२. | जौहर                    | सुधीन्द्र               | 23           | 22         |
| २३. | जौहर                    | श्यामनारायगा पांडेय     | 9884         | <u>ç</u> 0 |
| २४. | साकेत-संत               | बलदेवप्रसाद मिश्र (डा॰) | १६४६         | ई०         |
| २५. | महामानव                 | ठाकुरप्रसाद सिंह        | "            | "          |
| २६. | विक्रमादित्य            | गुरुभक्त सिंह           | 9886         | ई ०        |
|     |                         |                         |              |            |

२७. **रावांकी** श्रन्प शर्मा १६४८ ई. २८. **जन-नायक** रघुवीरशरण 'मित्र' १६४६ ई. २६. उ**र्मिला** बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' अप्रकाशित

'रारमस्थी', 'नैकई', 'नंददास', 'त्रशोक', 'तसगृह'—ऐसे त्रीर भी कई नाम हैं, जो छूट गए हैं। रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक', 'मिलन'-जैसे उत्कृष्ट खंड-काञ्यों के नाम भी इस तालिका में नहीं हैं। सन् ११३० के पहले 'पथिक' की लोकप्रियता सारे हिंदी-जगत में ज्यास थी।

पर, कितने ऐसे हैं इनमें, जो प्रबंध-कान्य की कसौटी पर खरे उतर सकेंगे? त्रालोचकों ने मुश्किल से चार को खड़ी बोली का महाकान्य माना है—'प्रिय प्रवास', 'साकेत', 'कामायनी' और 'कुरुनेत'। \*

'प्रिय प्रवास' में कृष्ण-चिरत् का बौद्धिक और सामाजिक मूल्यांकन अस्तृत किया गया है; राधा जन-कल्याण की देवी बन कर प्रगट हुई हैं। 'साकेत' के राम पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लाने की कामना करते हैं; कैकेई पश्चाताप की आग में जल कर कंचन हो उठती हैं। 'कामाधनी' में प्रसाद ने बुद्धिवाद की घाटियों में भटकते हुए विश्व को हृद्यवाद का संदेश दिया है। 'कुरुक्षेत्र' युद्ध और शांति की जलती हुई समस्या पर दिनकर के विचारों का नाम है।

<sup>•</sup> इनका सिक्स्तार उल्लेख यथास्थान पहले ही किया जा चुका है।

#### 'जीवन के पूरे-अधूरे चित्र'

इन चारों के श्रातिरिक्त 'श्रायीवर्त', 'हल्दीघाटी' श्रीर 'नूरजहाँ' ने भी काफी लोकप्रियता पाई। पर, लोकप्रियता ही तो महाकान्य की कसौटी नहीं।

मबंध-काव्य इस कोलाहल में शायद लिखे ही नहीं जा सकते। लिखे ही जाएँ, तो इनसे अच्छे न होंगे। शायद कल जब शांति का शतदल खिलेगा, किव की प्रतिमा पराग बन कर उड़ेगी और संपूर्ण वायुमंडल को पराभूत कर लेगी। रामायग्र-जैसे महाकाव्य लिखे जा सकेंगे। पर कौन जाने?

श्राश्चर्य नहीं कि किव गड़े मुदें ही उखाड़ता रह जाय। प्रबंध-काव्यों ने सिद्धार्थ श्रीर यशोधरा, राम श्रीर कृष्ण से ज्यादा हमें श्रव तक दिया क्या है ? होरी की श्राँखें शून्य में भटक रही हैं। धनियाँ के श्राँस् कपोलों पर सूख कर रह गए हैं। गोबर श्रीर फूना के सपने मिल के रॉलरों में पिस रहे हैं। पर, किव श्रास-पास बिलखते हुए जीवन से ही उदासीन हैं, सिर्फ दूर की देखता है। फिर नए युग के महाकाज्य लिखे जाएँ, तो कैसे ?

# 'टूटती कड़ियाँ'

बीसवीं शताब्दी की रेखाएं

विज्ञान का लोक-

मयंकर त्राविष्कार । वायुयान त्र्यौर बम, टैंक त्र्यौर मशीनगन रूढ़ियों ऋौर ऋंधविश्वासों के स्तूप पर बुद्धिवाद का वज्र-प्रहार!

विरव का रंगमंच—

गैस का धुत्राँ। खून के फन्नारे। आदमियत की होली। प्रथम महायुद्ध !

द्वितीय महायुद्ध !!

तृतीय महायुद्ध की तैयारी !!! जेब में बम, जीभ पर शांति के नारे। क्षितिज पर युद्ध के बादल।

भारत का मानचित्र—

( ? )

तिरंगे की छाया में नंगे-मूखे कंकालों की भीड़। हिंदुस्तान-हमारा है!

# 'टूरती कड़ियाँ'

इस पर शासन—हम करेंगे!!.....

बैनट और बंदूक। जेल और सेल। ब्रिटिश-बूटों के नीचे देश का अभिमान कराह उठा।

#### ( **२** ) 🖓

तिरंगे की छाया में सेठ श्रीर मिल-मालिक। खादी की टोपियाँ। चकमक कार। — 'जन-गन-मन श्रधनायक जय है!'……

सांप्रदायिक दंगे। देश के टुकड़े। दूटी भोपड़ियों में आजाद नर-कंकाल—नंगे और भूखे। — 'कमानेवाला—खायगा! … इसके चलते — जो कुछ हो!!'……

\*

मनु का बेटा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण की शृंखला में दम तोड़ रहा था। चारों ओर निराशा का बना अंधकार छाया था। दिशाएँ एक दूसरे की ओर देख रही थीं—मौन, अवाक्; मानों पूछ रही हों—अब क्या होगा ?

तभी पर्दे के उस पार से नाटक बोला—'मैं इसकी रक्षा करूँगा। अभी आया।' एकांकी की आँखें उत्साह से चमक उठीं।

भैं शृंखला की इन कड़ियों को टूक-टूक कर दूँगा'—उपन्यास बरसते हथौड़े-सा गरज उठा।

'श्रोर, यह रही मैं—छोटी-सी छेनी। तुम्हारी मदद करूँ गी' कहानी चमकती हुई श्राई श्रोर उपन्यास की बगल में सट कर खड़ी हो गई। उसके पास ही रेखाचित्र श्रोर संस्मरण जा खड़े हुए।

पर, पथ पर श्रंधकार छाया था। समालोचना हाथों में मशाल लिए सबके आगे आकर बोल उठी—'सिर्फ जोश से काम नहीं चलता। होश भी चाहिए। आओ, मैं राह बताऊँ।' निबंध उसके पार्श्व में जा खड़ा हुआ।

त्र्यौर, दिशाएँ बोल उठीं—मनु-पुत्र की जय !

# 'पर्दे के उस पार ग्रौर इस पार'

( नाटक )

शोषण के श्रानि-व्यूह में जिस दिन मनु की संतान चीत्कार कर उठी, नाटक की गंगा संस्कृत के शृंग से कूद कर, हिंदी के श्रंचल पर गई—श्राकुल-व्याकुल, श्रस्त-व्यस्त। बँगला की हरीतिमा, शेक्सपीयर श्रोर मॉलियर के उपवन—इन पड़ावों को पार करती हुई। वह इब्सन श्रोर शॉ की उन प्रस्तर-वाटियों में श्रा पहुँची, जो मनुष्या की करुण पुकारों से हिल रही थीं, जिनमें जीवन की श्रसंख्य-श्रसंख्य समस्याएँ चक्कर काट रही थीं।

हिंदी-नाटक की धारा में इतने सारे तत्त्व शुल-मिल गए-

- १. संस्कृत नाटकों के अनुवाद।
- २. शेक्सपीयर श्रौर मॉलियर के नाटकों की रंगीनी।
- बँगला नाटक, तिशेषतः द्विजेंद्रलाल सय के नाटकों का प्रभाव ।
   इनके माध्यम से ऋँग्रेजी नाटकों का प्रभाव भी।

- शॉ और इब्सन के समस्या-नाटकों का प्रभाव।
- पारसी नाटकों की छाया।

पर, गंगा फूटी थी संस्कृत के शृंग से ही। गंगोत्रो में हिंदी-नाटक की धारा पर भास और शूद्रक, कालिदास, भवभूति और विशाखदत्त की आत्माएँ तैरती दिखाई दीं। इनके अनुवादों ने ही हिंदी-नाटक को खड़ा होने के लिए धरातल दिया। फिर अँभे जी और बँगला से अनुवाद किए जाने लगे। हिंदी-नाटक का प्रारंभिक युग एक प्रकार से अनुवाद का युग ही था।

पर, शीघ्र ही मौलिक रचनाओं का भी युग आया। 'नहुष' लिखकर भारतेंदु के पिता कविवर श्री गिरिधरदास जी ने हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना का सूत्रपात्र कर दिया। फिर राजा लक्ष्मण सिंह की 'शकु तला' श्राई।

पर, अवतक हिंदी-नाटक का दामन अध्यात्म और पुराण से ही उलभा था। अजभाषा की बेड़ियाँ पैरों में पड़ी थीं। और, इधर मनु की संतान आकुल हो-होकर पुकार रही थी। तभी तम के पर्दें को चीर कर चाँद उग आया—भारतेंदु। एक ही भटके में अध्यात्म और पुराण के बंधन ढीले पड़ गए। शोषण के दुर्ग को ध्वस्त कर ढालने के लिए नाटक ने हथियार उठा लिए।

यों त्राए भारतेंदु भी त्रमुवाद लेकर ही—'विद्यासुंदर' फिर 'मुद्रा-राक्षस'। त्राध्यात्मिक-पौराणिक नाटक भी लिखे—'चंद्रावली' त्रौर

#### 'पर्दे के उस पार और इस पार'

'सतीयताप'। पर, उनका यथार्थ रूप तो 'वैदिकी हिंसा', 'सत्य-हरिश्चंद्र' श्रीर 'मेमजोगिनी', 'भारत-दुर्दशा' श्रीर 'नीलदेवी' — ऐसे नाटकों में ही मिलता है।

पहला नाटक चौर किव की संस्कृत-रचना की छाया लेकर रिचत बँगला के 'विद्यासुंदर' का अनुवाद हैं; 'मुद्राराक्षस' विशाखदत्त के संस्कृत-नाटक का अनुवाद । 'चंद्रावली' राधा और कृष्ण की प्रेम-कहानी हैं; 'सतीप्रताप' सावित्री-सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित एक अपूर्ण गीतिरूपक । 'वैदिकी हिंसा' नाट्य-कला की दृष्टि से कोई बहुत ज्यादा पौढ़ रचना नहीं। पर, उसमें समाजसुधार की प्रवृत्ति स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। चंडकौशिक के आधार पर ही सही, 'सत्य हरिस्चंद्र' लिखकर भारतेंदु ने जनता को सत्य का आदर्श दिया—अमोध-अस्न, जिसके आगे असत्य घुटने टेक दे। पर, 'प्रेमजोगिनो' में सत्य का नग्न रूप है—कठोर यथार्थ, जो उँगलियाँ घुसेड़ कर बरबस आँखें खोल दे। उसमें भारतेंदु ने, शोषक अमीरों और उनकी सम्यता की धिज्याँ उड़ा कर रख दी हैं—-

श्रमीर सब भूठे श्रो निदंक, करें घात विसवासी । सिपारसी डरपुकने सिट्टू, बोर्ले बात श्रकासी ।

धर्म इन त्र्यमीरों का सबसे बड़ा त्रस्त्र है और पंडे इनकी व्यवस्था के त्र्याधार-स्तंभ । भारतेंदु इन त्र्याधार-स्तंभों पर ही चोट कर बैठे। 'योभजोगिनी' में बनितादास के मुख से उन्होंने कहलवाया—

'भाई साहब! अपने तो वैष्णाव आदमी हैं, वैष्णाविन से काम रिक्षत हैं।...भाई, मंदिर में रहें से स्वर्ग में रहें। खाए के अच्छा, पिहरें के परसादी। से महराज, कब्बों गाढ़ा तो पिहरवें न किर्यों। मलमले, नागपुरी, ढाकें पिहिरियें। अतरें फुलेल, केसर परसादी बीड़ा चामों। सबसे सेवकी ल्यों। ऊपर से "ऊ" बात का सुख अलगे हैं।

कथा का सूत्र इसमें बिखरा-बिखरा-सा है। पर, यथार्थ का ऐसा जोरदार चित्रण! शोषण के खिलाफ विद्रोह का इतना तीखा स्वर!! काश, यह नाटक किसी तरह पूरा हो सका होता।

'भारत-दुर्दशा' देश की परिस्थितियों का अलबम है, पराधीनता से मुक्ति पाने की आकुल अभिलाषा भी। पर, हमें रोग, आलस्य, अज्ञान—इन सबने घेर रखा है। हम वस्तुतः अपनी स्वयं बेड़ियाँ बने बैठे हैं।

'नीलदेवी' में भी भारतेंदु ने गुलामी की तौक उतार फेंकने की भेरणा दी; साथ ही, नारी-चरित्र का एक अनुकरणीय आदर्श भी भस्तुत किया।

इस तरह उनका हर नाटक दासता की शृंखला पर एक चोट है—शोषगा के व्यक्ति-व्यूह में तड़पते हर मनुष्य को मुक्ति दिलाने का एक प्रयास है।

उनके समसामायिक भी वैसे ही थे—प्रतापनारायण मिश्र, श्रानिवास दास श्रौर राधाचरण गोस्वामी।

# 'पर्दें के उस पार और इस पार'

'संगीत शाकु तल', 'त्रिया तेल हम्मीर हठ, चढ़ें न दूर्जी बार'; 'भारत-दुर्दशा रूपक' श्रीर 'किलकोतुक रूप'—हास्य श्रीर व्यंग्य से पूर्ण तथा सुधार-भाव से पेरित ऐसे नाटकों की रचना प्रतापनारायण भिश्र ने की थी। 'भारत-दुर्दशा रूपक' एक प्रकार से भारतेंदु के 'भारत-दुर्दशा' नाटक का ही अनुकरण है। पर, स्थान-स्थान पर लेखक ने बड़े मौलिक व्यंग्य किए हैं। उदाहरणार्य, महाराष्ट्रीय भलेमानुस के इस प्रस्ताव में कि 'विदेश से कल मँगा कर स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे', कितना गहरा व्यंग्य है।

'किलकौतुकरूप' में 'बड़े बड़े लोगों की बर्ड़ -बड़ी लीला, विशेषतः नगर-निवासियों के गुप्त चिरत्र दिखलाए गए हैं।' बड़ी निर्भीकता के साथ इसमें प्रतापनारायगा मिश्र ने समाज में फैले हुए भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश किया है। संवाद की स्वाभाविकता श्रीर पात्रानुकुलता इस नाटक की एक बहुत बड़ी विशेषता है।

'तप्तासंवरण', 'संयोगिता-स्वयंवर' और 'रणधीर-प्रेममोहिनी'— श्रीनिवासदास के इन नाटकों में श्रांतिम नाटक ने सबसे श्रिषक प्रसिद्धि पाथी। इसमें सूरत की राजकुमारी प्रेममोहिनी और रणधीर की प्रेम-कथा है। सूरत के महाराज सिर्फ इसीलिए रणधीर को श्रपनी लड़की नहीं देना चाहते हैं कि वह उच्च कुल का राजपूत नहीं। परिणाम होता है, युद्ध। और, रणधीर लड़ता हुश्रा मारा जाता है। पर, यह कथा तो बहाना मात्र है। प्रेम-कहानी के बहाने लेखक ने राजा और प्रजा, ऊँच और नीच के संघर्ष को वाणी दी है;

युग-चेतना को मुखर किया है। रगाधीर कह उठता है—जैसे आपके ऊँचे-ऊँचे महलों पर सूर्य की धूप पड़ती है, वैसे ही हमारी गरीब कोपड़ी में भी सूर्य भगवान प्रकाश करते हैं।" ••

संवाद सुंदर बन पड़े हैं- जैसे पात्र, वैसी भाषा। यह भी लेखक की यथार्थवादी प्रवृत्ति का ही परिचायक है।

इस नाटक की प्रशंसा में 'किव-त्रचन-सुधा' ने लिखा था--'एक लोटा ही पास हो, तो भी उसे बेच कर इस नाटक को खरीदो।'

श्रीर, उस दिन नाटक के चेत्र में राधाचरण गोस्वामी क्या श्राए, शोषण के स्तूप पर वज्र श्रा गिरा। प्रूँ जीवाद के पाये हिल उठे।

'तन-मन-धन गुसाई जी के अर्पण' नाटक में गोस्वामीजी ने पैसेवालों के पापाचार का मंडा फोड़कर नई पीढ़ी को उनके खिलाफ विद्राह के लिए ललकारा है। धर्मांडंबर पर कठोर प्रहार किए हैं। सेठ रूपचंद पाप की कमाई को पचाने के लिए जब गुसाईजी से आशोर्वाद की याचना करता है, तब गुसाईजी उसकी बहू के 'समर्पण' की माँग करते हैं। और, सेठ तैयार हो जाता है; अपना बहू को समर्पित भी कर देता है। पर, सेठ का पढ़ा-लिखा नौजवान बेटा गोकुल बीच में आकर बंटाढार कर देता है और गुसाईजी को स्वर्ग की जगह हवालात का आनंद भोगना पड़ता है। गुरु के आशीर्वाद से वंचित, बेचारा सेठ अपने कुपुत्र के कारनामे पर दाँत पीसकर रह जाता है।

### 'पर्दे के उस पार श्रीर इस पार'

लेकिन, साहित्य में शायद अवतक वर्ग-संघर्ष को वाणी न मिल सकी थी। गोस्वामीजी के 'बड़े मुँह मुँहासे' में पहली बार शोषितों का आहत आंभमान प्रतिशोध की भावना से व्याकुल होकर पुँफकार उठा। पैसेवालों ने जाति और वर्ण के नाम पर जनता के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, ताकि वह कमजोर बनी रहे और विद्रोह न कर बैठे। 'बड़े मुँह मुँहासे' में मुसलमान और हिंदू किसान संगठित होकर शोषक जमींदार के खिलाफ जिहाद बोल देते हैं और उसे मुँहकी खानी पड़ती है।

यही एक रास्ता है। जाति श्रोर धर्म के मेद को मूलकर संगठित शक्ति से त्याक्रमण किए विना शोषण की शृंखला टूटेगी नहीं श्रोर मनु की संतान तड़प-तड़प कर रह जाएगी।

राधाकृष्णदास की 'दुःखिनी बाला, 'पद्मावती', 'धर्मालाप' श्रीर 'महाराणा प्रताप'; किशोरीलाल गोस्वामी की 'मयंक-मंजरी' श्रीर राव कृष्णदेव सिंह की 'माधुरी रूपक'—इन रचनाश्रों से भी हिंदी-नाट्य-साहित्य की गौरव-वृद्धि हुई।

पर, भारतेंदु के अन्य समकालीन नाटककार साधारण ढंग के चलते हुए नाटक ही लिखकर रह गए—अंबिकादत्त व्यास, तोताराम, बदरीनारायण चौधरी और ज्वालापसाद मिश्र। इनकी रचनाएँ नाटक-रचना के प्राचीन नियमों से मुक्त हैं। समाज-सुधार की प्रवृत्ति भी उनमें है। पर, पारसी नाटकों के प्रभाव के कारण एक प्रकार का हलकापन आ गया है।

भारतेंदु के उदय के साथ हिंदी-नाट्य-साहित्य में ज्वार त्र्याया था; उनके अस्त होने के साथ ही वह शांत भी हो गया। फिर चारों त्रोर खामोशी, चारो त्रोर ऋँघेरा। पूर्ववत् छोटी-छोटी लहिरयों की हल्की-हल्की मर्मर-व्विनयाँ। ऋँगेर, बस। काफी अरसे तक मात्र अनुवाद होते रहे—संस्कृत से, ऋँगे जी से, बँगला से।

भवभूति के 'उत्तर रामचरित', 'महावीर-चरित' श्रीर 'मालती-माधव'; कालिदास के 'मालिविकाग्निमित्र'; शूद्रक के 'मृच्छ्रकिटक' श्रीर हर्षदेव के 'नागानंद'—ऐसे उच्च कोटि के नाटकों का संस्कृत से हिंदी में श्रनुवाद कर लाला संतराम ने नई प्रतिभाश्रों को पेरणा दी। देवदत्त तिवारी, रामेश्वर भट्ट, बालमुकु'द गुप्त, ज्वालाप्रसाद मिश्र इत्यादि ने भो इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किए।

फिर सुदूर पश्चिम से पेरणाएँ त्राने लगीं। अँग्रेजी-नाट्य-साहित्य का एवरेस्ट—शेक्सपीयर—पथिकों को पुकार उठा। भारतेंदु पहले भी उस त्र्योर त्र्याकृष्ट हो चुके थे। 'Merchant of Venice' का त्र्यनुवाद 'दुर्लभ बंधु', जो कभी पूरा न हो सका, इस बात का प्रमाण है। त्र्यागे चलकर श्रीमती त्र्यार्था ने उसका बड़ा ही सुंदर अविकल त्र्यनुवाद प्रस्तुत किया। जयपुर-निवासी गोपीनाथ के हाथों शेक्सपीयर का 'As you like it' 'मन-मानव' बनकर प्रगट हुआ और 'Romeo and Juliet' 'प्रेम-लीला' के रूप में। मथुराप्रसाद उपाच्याय ने 'Macbeth' के हिंदी

### 'पदें के उस पार और इस पार'

त्र्यनुवाद 'साहसेंद्र साहस' में कथा को भारतीय रूप देने की सफल चेण्टा की।

उधर पारसी नाटक कंपनियाँ उगर-उगर डोलती फिर रही थीं। कुरुचि फैल रही थी। उनका विरोध श्रानिवार्य हो उठा। इसके लिए श्रच्छे नाटकों की जरूरत थी, जो तत्काल हिंदी में संभव न था। श्रा , बाहर से टुकड़ियाँ मँगाई जाने लगीं—बँगला नाटकों के श्रानुवाद। रामकृष्ण वर्मा, मधुसूदन दत्त की 'कृष्णाकुमारी' को, राजिकशोर दे की 'पद्मावती' को श्रोर द्वारिकानाथ गाँगुली की 'वीर नारी' को हिंदी में ले श्राए। 'सतीनाटक', 'श्रश्रुमती' नाटक श्रोर 'दीप-निर्वाण'—ऐसे न जाने कितने श्रानुवाद कर 'डाले गए। हिंदी में द्विजेंद्रलाल राय के नाटकों की धूम मच गई—'प्रताप सिंह', 'मेवाड़-पतन', 'दुर्गादास', 'शाहजहाँ' श्रोर 'चंद्रगुत'।

पर, इसका ऋथे यह कदापि नहीं कि भारतेंदु के ऋस्त होते ही हिंदों में मौलिक नाटकों की रचना हठात् एकदम बंद हो गई। चाँद डूब गया। पर, उसके बाद ही प्राची में पौ फटने लगी। माधव शुक्ल ने 'महाभारत' लिखा, बद्रीनाथ भट्ट ने 'दुर्गावती' और माखनलाल चतुर्वेदी ने 'कृष्णार्जु न युद्ध'। ये रचनाएँ बोल उठीं— सुबह ऋगनेवाली है।

त्रीर, सुबह त्राई। जयशंकर प्रसाद का उदय हुत्रा। बौद्ध-युग के रजत-शिखर से फूटकर उनकी रिमयाँ इस युग के धूल-

भरे श्राँगन में मुस्कुरा उठीं। उन्होंने उस युग के चित्र उतारे। पर, इस युग के रंगों से। श्रतीत के श्रलबम, वर्तमान के समाधान—ये हैं—प्रसाद के नाटक! उनमें दर्शन है, कविता भी—वरन् इतना श्राकर्षण कैसे होता? क्या सचमुच ही रवींद्र श्रीर द्विजेंद्रलाल राय को उन्होंने श्रात्मसात कर लिया था? किया ही होगा।

कवि और दार्शनिक तो वे थे ही, पुरातत्व के पंडित भी थे। अध्ययन की पैनी दृष्टि से उन्होंने बौद्धकालीन भारत को देखा था और उस पर अधिकार-सा स्थापित कर लिया था। तभी उनकी लेखनी के एक संकेत पर 'चाणक्य', 'चंद्रगुप्त', 'स्कंद्रगुप्त' और 'अजात शत्रु' इतिहास के अस्तित्व से उभर-उभर कर कागज के पृष्ठों पर बोल उठे। 'महाबलाधिकृत', 'परमभट्टारक', 'दंडनायक', 'प्रतिहार' और 'स्कंधावार'—ऐसे शब्दों का प्रयोग कर उन्होंने तत्कालीन सम्यता के मुख में जीम धर दी। वातावरण तक मुखर हो उठा।

त्रीर, यहाँ वर्तमान की शिला पर त्र्यतीत के संपूर्ण त्रादर्श, सारे सपने चूर हो रहे थे—शीशे के प्याले की तरह। मनुष्य जंजीरों में जकड़ा कराह रहा था। प्रसाद ने मुक्ति की युक्ति दी—

'मालव श्रौर मागध को भूलकर जब त्र्यायीवर्त का नाम लोगे, तभी वह मिलेगा।'

धार्मिक सांकौचित्य को उन्होंने फटकारा-- 'आक्रमणकारी बौद्धों और ब्राह्मणों में भेद न करेंगे।'

# 'पर्दें के उस पार श्रीर इस पार'

नारी के हाथों संस्कृति का शिलान्यास हुआ था। पर, आज जब वही उपेक्षित हो गई, प्रसाद का मन खिन्न हो उठा। उनकी करुणा 'कोमा' और 'देवसेना' में साकार हो उठी; विद्रोह अ वस्त्रामिनी में।

श्रद्धा की उपेक्षा कर मनु भी कायम न रह सके; मनु के बेटे की क्या बिसात ?

नाटक की घाटियों में किन प्रसाद के गीतों की शीतल धाराएँ प्रवाहित होती हैं, जो बटोहियों के मन को खींच लेती हैं—सींच देती हैं। पर, गीत कहीं-कहीं जमकर नारी-मूर्तियों में परिणत हो गए हैं—'श्रलका', 'कल्याणी', श्रौर 'देवसेना'! इन्हें मुला देना कितना कठिन है!!

अतीत और वर्तमान, पूरव और परिचम—सभी तो प्रसाद के नाटकों में एक साथ मुखर हो उठे हैं। पर, उनकी भाषा जरा क्किष्ट है। नौकर तक तत्सम में ही बोलते हैं। पर, कहीं ऐसा तो नहीं, कि जिस प्राचीन युग का चित्रण वे कर रहे थे, उसके लिए यह सर्वथा अनिवार्य हो ? हो भी सकता है, कौन जाने ?

जो भी हो, 'राज्यश्री', 'विशाख', 'श्रजातशत्रु', 'जन्मेजय का नागयज्ञ', 'स्कंदगुत', 'चंद्रगुत', 'एक घूँट' श्रीर 'श्रुवस्त्रामिनी' —ये रचनाएँ न होतीं, तो हिंदी के नाट्य-साहित्य के पास रहता ही क्या ?

इतिहास के अँघेरे खंडहरों में, एक श्रीर था, जो इसी तरह डोलता फिर रहा था—पागल-सा, मस्त, लापरवाह ! मुगल बादशाहों की समाधि पर क्षग्रा भर को वह रुका, फिर दीप जला कर बैठ गया। समाधि जगमगा उठी। खंडहर के ध्वस्त प्राचीरों को लाँघता हुआ, प्रकाश वर्तमान के इस छोर से उस छोर तक फैल गया।

'हिंदू' श्रीर 'मुसलमान' कह कर मनुष्य एक दूसरे का खून कर रहे थे। पर, उस साधक ने डाँटा—'धर्म मनुष्य के हृदय के मकाश का नाम है। जो धर्म का नाम लेकर श्रस्त चलाते हैं, वे दुनिया को धोखा देते हैं, धर्म का श्रपमान करते हैं।'

प्रांतीयता, जातीयता त्र्यौर स्त्रार्थांघता के शिकंजे में देश तड़प रहा था, उसकी वाणी संतरण कर उठी—'देश जाति, वंश त्र्यौर सभी सांसारिक वस्तुत्र्यों से ऊँचा है। उसकी मान-रक्षा के लिए हमें समस्त का बलिदान करना चाहिए।'

मुगल-युग में बैठ कर ज्याज के प्रश्नों पर विचार करनेवाले मानवता के उस प्रेमी को संसार ने हरिकृष्ण 'प्रेमी' कह कर पुकारा।

पसाद ने भारतीय इतिहास के बौद्ध-युग से अपने नाटकों की सामग्री ली थी, पेमी ने मुगल-काल से । दोनों ने अतीत के आधार पर अपने-अपने ढंग से वर्तमान की समस्याओं के समाधान दिए। दोनों कि थे, दोनों नाटककार। पर, पात्रानुकूल भाषा का व्यवहार करने के कारण पेमी के नाटक रंगमंच के अधिक उपयुक्त बन पड़े।

# 'पर्दे के उस पार श्रीर इस पार'

'रक्षा-बंधन' प्रेमी के नाटकों में सबसे ब्यच्छा है। पर, स्वपन-मंग', 'प्रतिशोध', 'शिवा-साधना', 'ब्राहुति', 'छाया', 'बंधन', 'विष-पान', 'उद्धार' और 'शपथ'—ये भी तो कम ब्रच्छे नहीं।

'मिलिंद' का 'प्रताप-पितज्ञा' नाटक भी ऐतिहासिक ही है। पर, इसकी मात्र कुछ मोटो रेखाएँ ही इतिहास की हैं। रंग कल्पना ने भरा है, श्रीर जरूरत से ज्यादा। कहीं-कहीं रेखाएँ ही पुत गई हैं। कुछ ऐसी बातें श्रा गई हैं, जिनका देश-काल से कोई मेल नहीं। फिर भी, यह नाटक लोक-प्रिय हो सका।

भारतीय इतिहास के दामन को मेवाड़ ने खून से रँगा था, आदर्श के मोतियों से भरा था। उस पर से ही एक मोती उठा कर सुप्रसिद्ध नाटककार श्री गोविंदवल्लभ पंत ने 'राजमुकुट' की रचना कर डाली—पना घाई की वीरता और वफादारी का रोमांचकारी चित्र। यह नाटक काफी मनोरंजक है, रंगमंच के उपयुक्त भी। 'अंगूर की बेटी' में पंतजी ने शराब की बुराइयों पर प्रकाश डाला है। 'वरमाला' की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी अस्वामाविकता है—उसका मूक अभिनय। पर, इस कलात्मक सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह नाटक बड़ी निपुराता से लिखा गया है। बद्रोनाथ भट्ट के 'तुलसीदास', 'दुर्गावती' आदि नाटक भी उल्लेखनीय हैं।

इन्सन के समस्या-नाटकों से प्रभावित लक्ष्मीनारायण मिश्र ने बुद्धिवाद श्रीर रोमांस के संगम पर श्रपने नाटकों की नींव डाली।

'संन्यासी', 'राक्षस का मंदिर' श्रीर 'मुक्ति के रहस्य'—इनमें प्रेम की उच्छुं खलता व्यक्त हुई हैं, जो कोई भी बंधन नहीं मानती। पर, 'सिंदूर की होली' में मन का बंधन ही विवाह का बंधन बन गया है, जो दूट कर भी नहीं दूटता। 'श्रशोक' एक ऐतिहासिक नाटक है। पर, इसमें सबसे ज्यादा क्षति श्रशोक को ही सहनी पड़ी है।

लक्ष्मीनरायगा मिश्र ने जिस यूरोपीय 'यथातथ्यवाद' को अपनी कृतियों में प्रश्रय दिया, वह 'उग्र' में उग्र हो उठा । 'चार बेचारे' में अध्यापक, संपादक, सुधारक और प्रचारक की खिल्लियाँ उड़ाई गईं। 'गंभीर-चुंबन', 'उजबक' और 'डिक्टेटर' भी आपकी ही मजेदार कृतियाँ हैं।

जी० पी० श्रीवास्तव शुरू में मॉलियर के फांसीसी महसनों के श्रानुवाद लेकर आए, फिर अपनी रचनाएँ पेश कीं। 'उलट-फेर', 'गड़बड़माला', 'नोंक-मोंक', 'मरदानी औरत', 'दुमदार आदमी' 'मियाँ की जूती, मियाँ का सर'—उनके प्रायः सभी प्रहसन समाज की किसी-न-किसी दुर्बेलता पर प्रहार करते हैं।

हास्य-व्यंग्य की छुरी में बड़ी तेज धार होती है। उसके प्रयोग से कठोर-से-कठोर बंधन भी बात-की-बात में छिन्न-भिन्न कर दिए जा सकते हैं। पर, श्रीवास्तव के हास्य-व्यंग्य में शायद वैसी तेज धार नहीं थी। वह कम परिष्कृत अभिरुचि के लोगों तक ही सीमित रह गया।

## 'पर्दे के उस पार और इस पार'

रंगमंच के उपयुक्त नाटक लिखनेवालों में सुदर्शन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 'भाग्य-चक्र' में उन्होंने आधुनिक सम्यता के खोखलेपन पर गहरा आघात किया है। 'सिकंदर' भारतीय वीरता की शानदार कहानी है। इसके चरित्र और संवाद, दोनों एक-दूसरे से बढ़-चढ़ कर हैं। 'अंजना' की कथा। पौराणिक है; पर, बातें आधुनिक। अभिनेयता की दृष्टि से यह भी काफी सफल रहा है। पंडित सुदर्शन की भाँति नाटक के संवाद लिखने-वाले कलाकर हिंदी-साहित्य में उँगलियों पर गिने जाने योग्य हैं।

उदयशंकर किव हैं। पर, एक दिन तक्षशिला के व्वंसावशेष पर मॅडलानेवाली उनकी किव-कल्पना नाटक की साधना-भूमि में आ पहुँची। आहट पाते ही काल की चादर फेंक-फेंक कर पौराणिक युग के चित्र जाग उठे, घटनाएँ बोल उठीं। 'दाहर', 'विक्रमादित्य', 'श्रंबा', 'विश्वामिन्न' और 'सागर-विजय'—इन रचनाओं ने हिंदी के नाट्य-साहित्य को काफी समृद्ध किया है।

सचमुच 'ऐतिहासिक नाटक-रचना में जो स्थान पसाद और झेमी का है, पौराणिक नाटक-रचना में वही स्थान भट्टजी का है।'

श्रीर, एक था, जो कारागार की सूनी कोठरी में ही साधना का दीप जलाए बैठा था—सेठ गोविंददास। उनके श्रधिकांश नाटक वहीं लिखे जा सके—'कर्तन्य', 'प्रकाश', 'हर्ष' श्रीर 'स्पर्धा'। इनमें कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ समस्यात्मक—जो वर्तमान की उलक्षनों पर प्रकाश डालते हैं। प्रयोग में उनकी खास दिलचस्पी दिखाई देती है।

'श्रंबपाली' ने बेनीपुरी को काफी ख्याति दी। वृंदावनलाल वर्मा, 'वियोगी', चंद्रगुप्त विद्यालंकार श्रोर सीताराम चतुर्वेदी—ये भी उल्लेखनीय हैं।

पंत और उदयशंकर भट्ट के गीति-नाट्यों का अपना अलग स्थान है। सिद्धनाथ कुमार ने भी रेडियो के लिए सुंदरतम काव्य-नाटक लिखे हैं। गिरजाकुमार माथुर भी नहीं भुलाये जा सकते।

संस्कृत के शृंग से उतर कर नाटक हिंदी के अंचल पर आया था। इस युग तक चलकर आते-आते उसका आकार क्षीण हो गया—अतिशय सूक्ष्म। वह छाया में परिणत होकर सिनेमा के पर्दे पर डोलने लगा, रेडियो के कंठ से फूटकर हवा पर तैरने लगा। हवा के पंख उसका भार सँभाल सकें, इसलिए मात्र एक अंक में सिमट-सिकुड़ गया। लघुता में कसकर सुंदरता और भी निखर उठी। इस श्रेय के भागी हैं—डा० रामकुमार वर्मा, सुदर्शन, 'अरक', जगदीशचंद्र माथुर, उदयशंकर भट्ट और भगवतीचरण वर्मा। प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर और चिरंजीत का सहयोग भी सराहनीय कहा जा सकता है।

पर, त्र्याज जब शोषगा के अधकूप में मानवता मुक्ति के लिए इटपटा रही है, नाटक त्राकार में इतना लघु क्यों होता जा रहा है ?

सीता की मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान को भी तो अपना आकार छोटा करना पड़ा था।

लघुता में सिमट कर शक्ति केंद्रीमृत हो जाती है।

( उपन्यास )

श्रादमी जंजीरों में बँघा था-मौन, उदास। कथा पास सरक श्राई। बोली-'यों मायूस नहीं होते' श्रोर जी बहलाने के लिए मनोरंजन की सामग्रीयाँ ढेर कर दी-'रानी केतकी की कहानी', 'सिंहांसन बत्तीसी', 'बैताल पचीसी', 'प्रेम-सागर' श्रोर 'नासिकेतोपाख्यान'।

पर, इन प्रारंभिक कृतियों में किस्सा है, कला नहीं। खिलौने ही तो ठहरे।

कथा-साहित्य को जन्म दिया, श्रीनिवासदास ने। उनका 'परीक्षा गुरु' हिंदी का पहला उपन्यास है—यथार्थ पर श्रांधारित, सुधार श्रीर उपदेश से भरपूर। पं० वालकृष्ण भट्ट का 'सौ श्रजान एक सुजान' श्रीर राधाकृष्ण का 'निस्सहाय हिंदू'—ये भी तो ऐसे ही हैं। इन्हें देखकर श्रादमी को श्राशा हुई होगी।

पर, एक दिन कथा देवकीनंदन खत्री के साथ परियों के देश में चली गई। वहाँ दूध की नदियाँ बहती थीं। सोने के पहाड़ होते थे। कितना सौंदर्य ! कितनी स्वच्छंदता !! वह मुग्ध हो गई—

आत्म-विस्मृत ! श्रोर, 'चंद्रकांता' का जन्म हुश्रा, फिर 'चंद्रकांता-संतित' का । 'मूतनाथ', 'कुसुमकुमारी' श्रोर 'काजर की कोठरी'— ऐसी श्रोर भी बहुत सारी रचनाएँ सामने श्राईं।

देवकीनंदन खत्री के ये तिलस्मी उपन्यास भी मन-बहलाव के साधन ही थे—पर, बड़े जोरदार। कितनों को पागल कर डाला, इन उपन्यासों ने। मुल्लाओं तक को हिंदी सीखनी पड़ी।

तभी रिवाल्वर के धमाके से वातावरण गूँज उठा। खून, लाश और भेद-भरा सन्नाटा! कथा धड़कते दिल से, सहम-सहम कर, गोपालराम गहमरी के साथ सूनी अँधेरी गलियों में आगे बढ़ रही थी

गहमरीजी के जासूसी उपन्यासों ने हिंदी के पाठकों को खूब बहलाया। पर, जब जीवन का यथार्थ पुकार उठा, व्यात्म-विस्मृति मंग हो गई। पंज किशोरीलाल गोस्वामी सामने ब्राए; दूर-दूर रहनेवाली कथा मनुष्य ब्रौर समाज के समीप ब्रा गई। कुतृहल उनके उपन्यासों में भी है। प्रेम ब्रौर विलासिता भी—पर, वहाँ वास्तविकता की वैसी उपेक्षा नहीं, जैसी खत्री या गहमरीजी की रचनाब्रों में है। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे। पर, कुछु-कुछ वैसे ही, जैसे भाषा के क्षेत्र में हाथ ब्राजमाया। 'लवंगलता', 'हीराबाई', 'तारा', 'चपला', 'तरुगा-तपस्विनी', 'रजिया बेगम', 'लीलावती' ब्रौर 'लखनऊ की कब्र'—ऐसे लगभग पैंसठ छोटे-बड़े उपन्यास लिख डाले।

श्रीर, तब श्राए पं० श्रयाध्यासिंह उपाध्याय, पं॰ लज्जाराम मेहता श्रीर श्री ब्रजनंदन सहाय । 'ठेठ हिंदी का ठाट' श्रीर 'श्रधिखला फूल' लिखकर उपाध्यायजी ने उपन्यास के नाम पर भाषा के नमूने पेश किए। 'श्रादर्श दंपति', 'बिगड़े का सुधार' श्रीर 'हिंदू गृहस्थ'—मेहताजा की इन कृतियों में चित्र-चित्रण की श्रीर प्रवृत्ति दिखाई देती है। पर, वे उपन्यासकार से श्रधिक पत्रकार थे। लेकिन इस त्रेत्र में उनका सहयोग श्राध्य ही रहा। सहायजी ने बँगला के श्रनुकरण पर कुछ भाव-प्रधान उपन्यास लिखे—'सौंदर्योंपासक' श्रीर 'राधाकांत', जिनमें घटना श्रीर चित्र से श्रिक व्यंजना की ही प्रधानता है।

इस बीच बँगला से भी काफी अनुगद हुए । बंकिमचंद्र और शरत्चंद्र के उपन्यासों की धूम मच गई।

पर, मनुष्य तो अब भी जंजीरों में बँधा था—मौन, उदास किया उसे बहलाने की कोशिश में लगी थी। परी और जादू के किस्से खत्म हो गए, जासूसी कहानियाँ समाप्त हो गई। पर, मनुष्य था कि मायूस ही बना रहा—'पराधन सपनेहुँ सुख नाहीं'। बालकृष्ण सट्ट, राधाकृष्ण और किशोरीलाल गोस्वामी आश्वासन देकर रह गए।

पर, एक दिन वह आरवासन कोयले से अंगार बन गया। भेमचंद ऐसे आए, जैसे तूफान आता है। कथा बिजली-सी कौंघ गई, कड़क उठी—'में शृंखला की इन कड़ियों को दूक-दूक कर दूँगी।' 'सेवासदन', 'भेमाश्रम', 'रंगभूमि', 'निर्मला', 'गबन', 'कर्मभूमि' और

'गो-दान'—प्रहार पर प्रहार, जैसे हथौड़े बरस पड़े हों। जंजीरें फनफना उठीं। कड़ियाँ टूट-टूट कर गिरने लगीं। पराधीन मनुष्य की गीली आँखें आशा से चमक उठीं।

इसी बीच कौशिकजी त्रा पहुँचे—प्रेमचंद की ही तरह, पर जरा त्रिषिक भावुक होकर। 'मा' में उन्होंने संतान पर माता के प्रभाव का विश्लेषणा प्रस्तुत किया। 'भिखारिणी' में तथाकथित उच्च वर्ग के त्रिममान पर प्रहार किया। उन्होंने दिखाया कि उच्चता किसी खास वर्ग की परंपरागत संपत्ति नहीं। भिखारी भी देवता हो सकता है।

पर, उस दिन किलका से बज्रोत्पित्त हुई। पराग-करण भी श्रंगार बन गए। दार्शनिक की तटस्थता श्रोर किव की कोमलता त्याग कर, जयशंकर प्रसाद रुद्र हो उठे। 'कंकाल' में उन्होंने समाज को चुनौती दी—'जिनको तुम पितत कह कर ठुकराते हो, उनको सहानुभूति से देखो, तो माल्म होगा कि वे उनसे भी महान् हैं, जिन्हें तुम महान् सममते हो।' श्रोर, श्रागे बढ़कर उन्होंने महत्ता का दंभ करनेवाले धर्म श्रोर समाज के ठेकेदारों को श्रनावृत्त कर डाला। सम्यता के रेशमी पर्दे में छिपा 'कंकाल' जन-जन की श्राँखों के श्रागे डोल उठा—कितना महा! कैसा कुरूप!!

भारत की त्रात्मा उसके गाँवों में बसती है, इसे प्रेमचंद्र की ही तरह पसाद ने भी समका था। 'तितली' में उनके पात्र शहर में रहकर भी गाँव की ही चिंता करते हैं।

प्रमेचंद्र की चर्चा पहले ही तिनिक विस्तार से की जा चुकी है।

#### 'पुक था राजा ....

'इरावती' उनका एक अध्रा ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें दार्शनिकता और भावकता एक साथ मुखर हो उठी है। वहाँ वे अपने मूल रूप में दिखाई देते हैं। 'तितली' भी प्रसादजी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है।

भावना का उत्कर्ष यों उनके सभी उपन्यासों में है—प्रेमचंद के उपन्यासों की अपेक्षा कहीं अधिक। पर, प्रेमचंद की भाषावाली सहजता और स्थामाविकता उनमें कहाँ ?

वे एक दर्जन उपन्यासों की रचना करना चाहते थे। पर, काल ने ऐसा होने न दिया।

पांडेय बेचन शर्मा 'उम्र' ने उम्रतम महार किए। पर, शायद उम्रता ही विफलता का कारण वन गई। महार फिसल कर लक्ष्य से दूर जा पड़े।

'चंद हसीनों के ख़तूत' और 'बुधुवा की वेटी'; 'दिल्ली का दलाल' 'शराबी' और 'चॉकलेट'—ये किस्से नहीं, समाज के चित्र हैं—नगन और वीमत्स! इनमें यथार्थवाद सीमा का अतिक्रमण कर गया है। पर, अति की भी सीमा तो कहीं होनी ही चाहिए!

सियारामशरण गुप्त ने सीमा के भीतर ही यथार्थ के दर्शन और चित्रण किए। गाँधीवाद से प्रभावित, सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों से शासित, उन्होंने समाज की कुछ अच्छी तस्वीरें दीं—'गोद', 'अंतिम आकांक्षा' और 'नारी'। पर, उपन्यास कदाचित उनका अभीष्ट चेत्र नहीं।

'कजरी', 'पिया', 'सिवता' 'वचन का मोल' और 'जीवन की मुस्कान', नारी-आदर्श के पाँच उच्चतम शिखर हैं—हिंदी उपन्यास-साहित्य को उषादेवी मित्रा की पाँच महान् भेंट। उनकी बंगाली भावुकता और अलंकृत शैली पाठक को बरबस आकृष्ट कर लेती है।

हास्य-व्यंग्य के लेखक होते हुए भी जी० पी० श्रीवास्तव ने हिंदी साहित्य को 'दिल की श्राग : उर्फ दिल जले की श्राह' नामक श्रमाधारण मनोवैज्ञानिक उपन्यास दिया। इसके पात्र 'श्रलंद' श्रोर 'संतोषानंद' को भुलाया नहीं जा सकता।

शैली का यह चमत्कार श्री चंडीयसाद हृदयेश में पराकाष्ठा को पहुँच गया। उन्होंने कथा को काव्य बना कर गद्य में लिखा, जैसे कभी 'वारा' ने लिखा था।

ऐंग्यारी श्रीर जासूसी की राख पर प्रेमचंद का जो श्रंकुर उगा था, वह देखते-ही-देखते वट-वृक्ष बन गया श्रीर उसकी छाया-परिधि ने यहाँ तक की जमीन को किसी-न-किसी तरह श्रपने प्रभाव में समेट लिया।

पर, अब ? कथा प्रेमचंद-प्रदेश की सीमा-रेखा पर खड़ी सोच रही थी, वह किघर जाए। पराधीन मनुष्य करुरा भाव से देख रहा था, उसकी आशा धीरे-धीरे क्षितिज के पंक में धँसती जा रही है।

तभी मार्क्स पुकार उठा—'मुक्ति चाहते हो, तो समाज की व्यवस्था को बदलो !' फायड की आवाज गूँज उठी—'अपने अंतर

को टटोलो। बाहर की उलमन तो भीतर की छाया भर है। एक ने बहिर्जगत में क्रांति ला दी, दूसरे ने श्रंतर्जगत में मंथन उत्पन्न कर दिया। श्रोर, मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही श्रालोड़ित-विलोड़ित हो उठा। फिर कथा—जीवन की तस्वीर—श्रप्रभावित कैसे रह जाता ? उसमें मनुष्य का श्रंतर भाँक उठा, बाह्य मुखर हो उठा।

मेमचंद के बाद हिंदी-उपन्यास मोटे तौर पर स्पष्टतः दो धारात्रों में विभक्त होकर वह चला—पहली मनोवैज्ञानिक और दूसरी साम्यवादी।

जैनेंद्र को हिंदी-उपन्यास की मनोवैज्ञानिक धारा का अप्रदूत कहा जा सकता है, भले ही वे फ्रॉयड या अन्य किसी मनोवैज्ञानिक से सर्वथा अप्रभावित हों।

मेड़ के उस पार जब प्रेमचंद की फसल लहरा रही थी, 'प्रसाद' और 'कौशिक' के पौधे फूम रहे थे—इस पार दूर, सबसे अलग, मिट्टी को चीर कर एक नया अंकुर फूट निकला। चिकने पात, आकर्षक रंग, नया ढंग—वे थे जैनेंद्र। उन्होंने भारत की मिट्टी से रस लिया, गाँधी के युग से धूप-बयार ली। पर, पनपे और बढ़े अपने ढंग से—विचारों में मौलिक, भाषा में मौलिक, शैली में मौलिक।

प्रेमचंद ने पुरुष को पहचाना था; जैनेंद्र ने नारी को परखा। प्रेमचंद की नजर बाहर की दुनिया पर रही, जैनेंद्र की दृष्टि मीतर तक पैठ गई। उन्होंने मन का घूँ घट उघार कर, सत्य के दर्शन किए। 'परख', 'सुनीता', 'त्याग-पत्र', 'कल्यागी', 'सुखदा' और 'विक्तं'

—इन उपन्यासों के नारी-चरित्र इस बात के प्रमाण हैं। त्र्यकेली 'सुनीता' शरत् के सारे नारी-चरित्रों से होड़ लेती है।

जिस तरह 'गो-दान' लिख कर प्रेमचंद महान् हो गए, उसी तरह 'सुनीता' लिख कर जैनेंद्र। केवल' सुनीता' लिखकर भी वे शायद इससे कम गौरव के अधिकारी नहीं हुए होते। 'व्यतीत' भी जैनेंद्र का एक श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक उपन्यास है।

पुष्य का प्रलोभन ! पाप का त्रातंक !!—धर्म के दो पाटों के वीच मनुष्य कराह रहा था। गीता ने बहुत पहले मुक्ति की राह बताई थी—अपने सारे कर्मों का कृष्णापेण कर डालो। पर, पाप की खूबस्रती मनुष्य को लुभाती रही; वह पाप करता रहा। तब गाँधी और टॉल्सटाय ने कहा—'पापी को सहानुभूति दो।' पर, फाँयड ने शंका की—'पाप नाम की कोई चीज कहीं है भी ? हम तो वही करते हैं, जो स्वाभाविक हैं। और, जो स्वाभाविक हैं, वही ठीक हैं।' —'चित्रलेखा' में कथा के बहाने इस पाप और पुष्य की समस्या पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हुए भगवतीचरण वर्मा बोल उठे—'जो कुळ मनुष्य करता है, वह उसके स्वाभावके अनुकृत होता है और स्वभाव प्राकृतिक हैं। वह अपना स्वामी नहीं, परिस्थितियों का दास हैं—विवश हैं (?) वह कर्ता नहीं है, केवल साधन हैं। फिर, पुष्य और पाप कैसा ?'

पर, 'चित्रलेखा' में मात्र यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषगा ही नहीं, कथा का आकर्षण भी है। कुमारगिरि, सामंत बीजगुस और इन दो तटों के बीच कल-कल, छल-छल बहनेवाली 'चित्रलेखा'—इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। कथोपकथन की मार्मिकता पर मुग्ध रह जाना पड़ता है।

भगवतीयसाद वाजपेयी ने पाप और पुण्य—त्रासना और कत्त व्य—के संघर्ष को वाणी दी। पुण्य को जीतता हुआ दिखलाया। पर, हैं उनके उपन्यास नारी और प्रेम के उपन्यास ही—रोमांस से लबालब। 'प्रेम-पथ', 'पिपासा', 'दो बहनें', 'चलते-चलते' और 'निमंत्रण'—सभी तो इसी बात के प्रमाण हैं।

श्रीर, श्री सर्वदानंद वर्मा में तो पाप श्रीर पृष्य के तट ही डूब गए। 'नरमेध' में उन्होंने विवाह श्रीर पातिक्रत्य की धज्जी उड़ाकर रख दी। परिवार की दीवारें डोल उठीं। नारी को मुक्त कर वे यौन-बंधनों से भी ऊपर उठा ले गए। परंतु, यह तो स्त्रीकार करना ही पड़ेगा कि 'प्रश्न' श्रीर 'संस्मरण'—निस्संदेह ही सर्वदानंद वर्मा के से उपन्यास उच्च श्रेणी में रखे जाने योग्य हैं।

'श्रज्ञे य' का 'शेखर: एक जीवनी' उपन्यास भी है, श्रात्मकथा भी। उसका प्रथम भाग 'फॉयडी तत्त्व श्रौर सिद्धांत-विवेचन से बोिसल हैं'। कथा को जो थोड़ा महत्त्व मिल सका है, वह दूसरे भाग में। पर, घटनाएँ इतनी श्रमंबद्ध हैं कि कहानी ठीक से बन नहीं पाती। 'नदी के द्वीप' उनका एक उल्लेखनीय मनोविश्लेषणाल्मक उपन्यास है। डी० एच० लॉरेंस की छाया उसके पृष्ठ-पृष्ठ पर डोलती है। पर, लॉरेंस वाली स्पृष्टवादिता किसी पृष्ठ पर नहीं।

श्री उदयशंकर भट्ट का 'वह जो मैंने देखा था' अज्ञेय के 'शेखर: एक जीवनी' की याद दिला देता है। यह भी एक जीवनी ही है। पर, अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट और सुलक्षी हुई।

मनोविश्लेषण की यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे रोग की सीमा तक जा पहुँची। कभी केशव, देव, पद्माकर और मूषण ने लक्षणों के उदाहरण-स्वरूप कविताएँ लिखा थीं। अब इलाचंद्र जोशी, नरोत्तम नागर और द्वारिकापसाद मिश्र फॉयड के मनोवैज्ञानिक 'लक्षणों' के उदाहरण-स्वरूप उपन्यास लिखने लगे।

जोशीजी का 'संन्यासी' इर्ण्या-मनोवृत्ति का उदाहर ए हैं। 'पर्दे की रानी' में उन्होंने जन्मजात संस्कारों की उद्दाम शक्ति पर प्रकाश डाला हैं। 'निर्वासित' भी एक असाधार ए उपन्यास है। 'मेत और छाया' का दावा उसकी सामर्थ्य से कहीं अधिक विराट है—लेखक मनोविश्लेष ए द्वारा संपूर्ण संसार की समस्या हल कर देने पर तुला है। जोशाजा का यह उपन्यास विश्व-उपन्यास साहित्य के समक्ष रखा जा सकता है। 'जहाज का पंछी' जोशीजी का नवीनतम उपन्यास है। उपन्यासकार की निजी प्रतिभा कहीं भटक नहीं पाई है। चिरत्र-मंथन की सूक्ष्मता और भाषा की प्रौढ़ता जोशीजी की अपनी विशेषता है।

नरोत्तम नागर के 'दिन के तारे' में नायक मा और पत्नी के भेम के बीच डोल रहा है। अपनी भगिनी का रूप और यौवन भी उसे रह-रहकर मौन-निमंत्रण देता है। उपेन्द्रनाथ 'श्रश्क' के उपन्यास मनोविश्लेषणा श्रौर सामा-जिकता का संगम प्रस्तुत करते हैं। 'गिरती दीवारें' श्रौर 'गर्म राख' निम्नमध्य-वर्ग के करुण चित्र हैं। पर, रोमांस का रंग भी उनमें कम नहीं। हाँ, श्रश्लीलता की सीमा का कहीं-कहीं लेखक ने श्रातिक्रमण कर डाला है।

प्रमचंद का यथार्थवाद, साम्यवाद से मिल कर उम्र हो उठा। शोषरा के विरुद्ध उसने क्रांति छेड़ दी।

विखरे बाल, नंगे पाँव, कमर में पिस्तौल, बच-बच कर, छुप-छुप कर चलता हुआ—यह कौन ? यशपाल—कांतिकारी-दल का स्दस्य। नहीं, हिंदी का कांतिकारी कथाकार—उपन्यास की साम्यवादी घारा का अग्रणी। उसके उपन्यासों में हर पृष्ठ पर वर्ग-संघर्ष के शोले भड़कते हैं, साम्यवादी भावना के नारे बुलंद होते हैं। पर वहाँ सिर्फ आग ही नहीं, रोमांस की तरलता भी है। 'दादा कॉमरेड', 'देश-द्रोही', 'पार्टी कॉमरेड', 'मनुष्य के रूप' और 'दिन्या'—यशपाल के ये उपन्यास मनुष्य को शोषण से मुक्ति दिलाने के अनवरत प्रयास हैं, पर स्वयं वाद के बंधनों से जकड़े।

'सिंह सेनापति', 'जय यौघेय'—ऐसे उपन्यासों में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर राहुल ने उस साम्यवादी व्यवस्था के चित्र दिए हैं, जिसमें मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र और सानंद हो सकेगा।

रांगेय राघव ने भी त्र्याज की कलम से कल की बात लिखी कि कल जो इतिहास के पृष्ठों में घुट रहा था। उसकी प्रतिभा का

संस्पर्शे पाकर व्यतीत दर्पण बन गया और उसमें वर्तमान काँक उंठा। 'मुदों का टीला' और 'भीवर' ऐसे दर्पण हैं। 'पराया', 'घरोंदे,' 'विषादमठ', 'सीधा-सादा रास्ता' आदि में जलते हुए वर्तमान की तस्वीरें भी उतारी गईं।

'टेढ़े-मेढ़े-रास्ते' में भगवतीचरण वर्मा ने आज की उलभी हुई राजनीतिक परिस्थितियों का बड़ा ही सजीव चित्र श्रंकित किया है।

नागार्जु न का 'बलचनमा' पूँजीवाद और सामंतशाही की आग में जलते-बिखरते गाँव की करुण कहानी हैं; 'रितनाथ की चाची' एक विधवां की दर्द-भरी दास्तान। 'बाबा बटेसरनाथ' में भारतीय आंदोलनों का इतिहास बोल उठा है। 'नई पौध' प्रेमचंद और शरत् की प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करनेवाला ग्राम-समस्या-प्रधान सफल उपन्यास है।

गाँव के चित्रांकन में नागार्जु न की कलम तूलिका को मात करती है, व्यंग्य के प्रहार में पैनी छुरी को।

उसकी भाषा गाँव की मिट्टी से पनपी है, इसीलिए सौंधी गंध-भरी है, जिंदगी से भरपूर।

श्रीर, उधर, उपेक्षा के श्रंधकार में वह जो कुछ म्र्तियाँ दीख पड़ रही हैं, कम महत्त्वपूर्ण नहीं। शिवपूजन सहाय, राजा राधिकारमण, देवनारायण द्विवेदी, श्रनूपलाल मंडल श्रीर प्रफुल्लचंद्र श्रोका 'मुक्त' —इन्होंने प्रेमचंद की परंपरा को जीवित रखने की कोशिश की थी; कुछ श्रव भी कर रहे हैं। 'देहाती दुनिया' के लेखक के रूप में सहायजी सदा स्मरणीय रहेंगे। राजा साहब में यत्र-तत्र प्रेमचंद वाली प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं, पर शैली जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है, वही सबसे बड़ी कमजोरी भी हैं। सहायजी के बाद अनुपलाल मंडल ही प्रेमचंद की परंपरा की सबसे अधिक रक्षा कर सके। पर 'रक्त और रंग' में लीक से उतर कर वे एक नया मोड़ लेते दिखाई पड़ते हैं——बाहर से भीतर की ओर, प्रेमचंद-जगत् से जैनेंद्र-लोक की ओर। इस उपन्यास की 'प्रभावती' और 'अमल' जैनेंद्र की 'सुनीता' और 'हरिप्रसन्न' की याद दिला देते हैं। पर, मातृत्व की कामना से विभूषित होकर 'प्रभावती' महानतर हो उठी है। बाल-मनोविज्ञान के सूक्ष्म विश्लेषणा के रूप में 'रक्त और रंग' हिंदी-उपन्यास की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

श्रीर, श्रतीत के शृंग से फूट कर बहनेवाली उपन्यास-धारा श्रीष्मकालीन नदी की तरह क्षीण होती हुई भी उपेक्षनीय नहीं। चतुरसेन शास्त्री, वृंदावनलाल वर्मा और राहुल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और निराला—इनके ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक उपन्यासों ने भी हिंदी:की पर्याप्त गौरव-त्रुद्धि की है। देवनारायण द्विवेदी को भी नहीं मुलाया जा सकता। 'पश्चाताप', 'प्रणय', 'वर्त्त व्याघात' और 'दहेज' की रचना कर इन्हीं चार उपन्यासों से द्विवेदीजी हिंदी-साहित्य में श्रमरता पा गए हैं। हिंदी का यह श्रकेला वरद-पुत्र, जिसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए, हिंदी-उपन्यासों के पाठकों से प्रेमचंदजी ने श्रपील की।

पागैतिहासिक उपन्यास के नाम पर अब तक मुंशी के अनुवाद से अधिक और क्या थे? इस अभाव की पूर्ति का श्रेय हैं आचार्य चतुरसेन की बूढ़ी कलम को, जिससे 'वयं रक्षामः' जैसे उपन्यास की सृष्टि संभव हो सकी। 'वैशाली की नगर-वधू', 'जय सोमनाथ'- जैसे खोजपूर्या उपन्यास किसी भी साहित्य के गौरव हो सकते हैं। इनमें लेखक का गंभीर अध्ययन कला में भींग कर आकर्षक हो उठा है।

राज-घरानों की न जाने कितनी जलती हुई कहानियाँ राजपूताना श्रौर बुं देलखंड की मिट्टी में सो रही थीं, हवा में भटक रही थीं। वृं दावनलाल वर्मा ने उन्हें जीम दे दी श्रौर वे 'गढ़कुं डार', 'विराटा की पिंचनी' श्रौर 'मृगनयनी' बन कर बोल उठीं। इन उपन्यासों में ऐतिहासिकता के साथ-साथ स्थानीय रंग श्रौर गौरव के भी दर्शन होते हैं—रोमांस भी कम नहीं। उन्होंने एक बार स्वयं कहा था —में उपन्यासों में यथार्थवाद, श्रादर्शवाद श्रौर रोमांस बुन देने के पक्ष में हूँ। लोक-वार्ता को समुचित महत्त्व दे सकनेवाले वे श्रकेले उपन्यासकार हैं—हिंदी के स्काट।

'वाणभट्ट की आत्मकथा' लिख कर हजारीमसाद द्विवेदी ने हिंदी-उपन्यास को नई दिशा दी है—एक नया मार्ग, पर ऐसा जिस पर चल पाना सब के बूते की बात नहीं। उसमें वाण का जीवन ही नहीं, वाण का युग भी बोल उठा है—और वाण की ही वाणी में।

#### 'एक था राजाःः'

डा० देवराज, विष्णु प्रभाकर और राधाकृष्ण; बेनीपुरी और चंद्रगुत विद्यालंकार; इंद्र विद्यावाचस्पति, मन्मथनाथ गुत और 'वियोगी' ——इन प्रतिभाओं ने भी हिंदी-उपन्यास को साधना दी है, जो कम महत्त्वपूर्ण नहीं।

पर, ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण चेत्र हैं जो अछूते और उपेक्षित पड़े हैं। यह विज्ञान का युग है, पर वैज्ञानिक उपन्यास नहीं के बराबर। बच्चों के लिए भी उपन्यास लिखे जा सकते थे। खत्री और गहमरी की परंपरा दम तोड़ रही है।

पर, साधना का दीया जल रहा है। उसमें स्नेह अभी शेष है।

# 'माँ ! कह एक कहानी'

(कहानी)

वह सृष्टि का आदिकाल था। साँम विदा हुई। रात उतर आई। पर, मनु आखेट से न लौटे। तारों की धूमिल छाया में हिमालय की एक चट्टान पर अन्यमनस्क-सी बैठी श्रद्धा उनकी बाट देख रही थी कि सहसा गले में बाँहें डाल कर 'मानव' मचल उठा-"माँ! उस स्वर्ण-मृग का क्या हुआ ?"

''किस स्वर्ण-मृग का, पुत्र ?"—श्रद्धा ने पूछने भर को पूछ लिया। उसकी दृष्टि पूर्ववत् सुदूर देवदारू-वन की संघनता में खोई हुई थी।

श्रीर 'मानव' की बाल-कल्पना खोई थी स्वर्ग-मृग में। बोल उठा—"वह जो पद्मसर के पास वन में रहा करता था ...... तू ही तो कह रही थी उस दिन।"

"पर अब आज नहीं। फिर कभी। जा, सो जा!"—श्रद्धा ने टालना चाहा। पर, मानव माना नहीं। हठ कर बैठा—"मैं तो सुन कर ही दम लूँगा।"

हार कर श्रद्धा ने कल्पना की—"एक दिन एक ब्याधा उधर आ निकला। स्वर्गा-मृग को देखकर उसके हर्ष और विस्मय का ठिकाना न रहा। उसने उसे पकड़ना चाहा ......

#### 'माँ ! कह एक कहानी'

"फिर ?"—मानव ने जिज्ञासा की ।

"ब्राहट पाते ही स्वर्ण-मृग भाग चला"—श्रद्धा कहती गई— "भागता-भागता कदली-त्रन जा पहुँचा """

"कदली-वन ?"--मानव ने बीच ही में टोका।

'कदली-वन''—श्रद्धा बोली—''वहाँ चित्रवर्ण नाम का एक मयूर रहा करता था। उससे उसकी बड़ी मैत्री थी '''''

"" और इस तरह कहानी को जन्म मिल गया। श्रद्धाः कहती रही। मानव सुनता रहा। कहानी विकसित होती रही। श्रीर, कहानियाँ सुन-सुनकर मानव जब विकसित हुश्रा, खुद कहानी बन गया।

कहानी की उम्र मनुष्य से कम क्या होगी! पर, अपनी प्रारंभिक अवस्था में वह भी पशु-पक्षियों के संसार तक ही सीमित रही। क्रमशः परिधि-विस्तार होता गया। धीरे-धीरे पर्वतों से उतर कर, वनों से निकल कर वह मनुष्य के देश आ गई। कुछ दिनों तक राजमहलों ने उसे लुभाया। पर, कोपड़ियाँ जब पुकार उठीं, उससे रहा न गया। जिस मनु-पुत्र के साथ हिम-शिखरों में खेल-खेलकर बड़ी हुई थी, उसकी पीड़ा पर मीन कैसे साध लेती? आँखें भर आई। वह मनुष्य का विश्लेषण करने लगी। उसकी समस्याओं पर विचार करने लगी। कल तक भाग्य में उसका विश्वास था। आज वह मनुष्य के पौरुष को ललकार उठी।

श्रद्धा की श्रंचल-छाया में जिस दिन कहानी से मानव की पहली मुलाकात हुई थी, उसने उसे मात्र कौतूहल की वस्तु समभा था। पर, त्राज जीवन के संग्राम में वह उसकी संगिनी बन गई— भेरणा और शक्ति।

संस्कृत और बँगला के राज-पर्थों और वीथियों से होती हुई कहानी कब हिंदी के आँगन में आ पहुँची, ठीक मालूम नहीं। कहते हैं, किशोरीलाल गोस्त्रामी, रामचंद्र शुक्क, भगवानदास आदि की कुछ कृतियों में पहली बार उसके पैरों की हल्की-सी 'रुन-मुन' सुनाई दी थी। पर, सामने तो आई 'सरस्वती' (पत्रिका) के साथ ही, सन् सात में—वंग महिला की ''दुलाई वाली" के रूप में। 'दुलाई वाली' हिंदी की—सबसे पहली कहानी थी, जो आधुनिक कहानी के सबसे अधिक पास थी। पर, इस पहली भलक के बाद वह वर्षों न दिखी।

सन् १६०६ ई० में काशी के क्षितिज कर 'इंदु' (मासिक पत्र) का उदय हुआ और निराशा की कालिमा धुलने लगी। 'प्रसाद' सामने आए। 'इंदु' में उनकी पहली कहानी 'प्राम' सामने आई; फिर एक-एक कर चार और कहानियाँ। 'छाया' इन्हीं पाँचों का संग्रह है। 'प्रतिध्वनि', 'आकाश दीप', 'आँधी' और 'इंद्रजाल' में उनकी शेष कहानियाँ संगृहीत हैं।

इस रोमांटिक कलाकार के पुलक-स्पर्श से कहानी की जवानी जाग उठी। उसने काव्य और नाटक से श्रुगार के प्रसाधन ले-ले

#### 'माँ! कह एक कहानी' ारीकर्त कर : फ्रेड्रोक ११०

कर उसे दुलार से सँवारा। श्राँखों में भावुकता मरी, श्रंगों में कल्पना की कमनीयता। लक्षणा श्रोर व्यंजना उसके धुकुमार चरणों में नृपुर बन कर लिपट गईं। इस मोहक रूप में जब वह जीवन की राहों से गुजरी, देखनेवाले मुग्ध रह गए। पर, सारी मोहकता के बावजूद प्रसाद की कहानियाँ विलास की सामग्री नहीं। व्यक्ति के साधारण जीवन में जो कुछ मानवीय श्रोर श्रमाधारण है, जहाँ निरछल प्रेम श्रोर करुणा की स्रोतस्विनी प्रवाहित है, उसको उभार कर सामने लाना ही उन्हें श्रभीष्ट था। "पर, उनकी कहानियों में कहानीपन कम है। वे जिस सीमा-रेखा पर खड़ी हैं, वहाँ से गद्य-काव्य का लोक शुरू होता है।

राय कृष्णदास, चंडीपसाद 'हदयेश', विनोदशंकर व्यास और गोविंदवल्लम पंत भी तो 'प्रसाद' के ही पड़ोसी हैं! मानुकता और रंगीनी उनकी कहनियों में कम नहीं। पर 'प्रसाद' प्रसाद थे— अनुकरण की पहुँच से ऊपर, बहुत ऊपर। उन्हें कौन पा सका ? राय कृष्णदास की बात और है। राजनीति, धर्म और इतिहास— सभी उनकी कहानी की परिधि में सिमट आए हैं। चित्रमयता से अधिक भी वहाँ कुछ है; 'सुधांशु' और 'अनाख्या' की बहुतेरी कहानियाँ इस बात की साक्षी हैं।

'प्रसाद' के साथ कहानी घरती त्र्योर त्र्यांकाश की मिलन-रेखा पर खड़ी थी। तभी मिट्टी के दग्ध हृदय से पीड़ित मानवता की करुण पुकार उठ-उठ कर उसकी चेतना को भक्तभोरने लगी।

मीठे सपने दूट गए। किपतीं पलकें हठात खुल गईं श्रोर उसने देखा, मनुष्य की पीड़ा मूर्त्त होकर सामने खड़ी हैं—प्रेमचंद के रूप में वह नीचे उतर श्राई है। रोमांस की दुनिया पीछे छूट गई है। खेत, खलिहान श्रीर कोपड़े उसके श्रावास बन गए हैं।

प्रेमचंद की पहली कहानी 'पंच-परमेश्वर' सन् सोलह में भकाशित हुई श्रीर उसके बाद तो तारतम्य ही बँध गया। जीवन के शेष बीस वर्षों में उन्होंने प्रायः तीन सौ कहानियाँ लिख डालीं—जन-जीवन के तीन सौ मनोवैज्ञानिक चित्र, यथार्थ की रेखाश्रों में श्रादर्श का रंग! भाषा में जीवन की वह गरमाई श्रन्यत्र फिर न दिखी।

आर्यसमाजी किस्म के सुधार से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। पर, देखते ही देखते उन्होंने बड़ी लंबी दूरी तय कर ली। गुलेरी, कौशिक और सुदर्शन-जैसे पथ के साथी भी पीछे छूट गए। वे वर्ग-संघर्ष के मैदान में आ खड़े हुए। मनुष्य की आँखें आशा से चमक उठीं। पर, तभी जीवन की गोधूलि घनीमूत होने लगी और मौत ने पदी डाल दिया।

'कफ़न', 'इदग़ाह', 'म्रात्माराम', 'पूस की रात'—ऐसी अनेक बेजोड़ कहानियाँ हैं, जो कहती हैं कि मात्र कहानी लिखकर भी शायद वे कम महान् न हुए होते।

प्रेमचंद ग्रामीरा जीवन के चित्रकार थे। कौशिक श्रीर सुदर्शन ने शहर को साधना-केंद्र बनाया। समाज-सुधार दोनों की कहानियों का प्रधान स्वर है।

#### 'माँ कह! एक कहानी'

'कौशिक' जीवन की सतह पर संतरण वरते हैं। गहराई से उनका मोह नहीं। पर, सुदर्शन का आग्रह है जीवन के शाश्वत सत्य के प्रति। वे उदात्त माननीय भावनाओं को जगाते भी चलते हैं। 'कल्प-मंदिर' और 'चित्रशाला' में कौशिक की अनेक कहानियाँ संगृहीत हैं। पर 'ताई' वाली लोकप्रियता शायद ही अन्य किसी कहानी को मिल सकी। 'सुप्रभात' और 'परिवर्तन, 'नगीना' और 'पनव्यट', 'तीर्थ-पात्रा' ऐसी लगभग दस पुस्तकों में सुदर्शन की कहानियाँ समा सकी हैं। पर, उनकी कला का उत्कर्ष तो 'हार की जीत', 'कवि की स्त्री' और 'न्याय-मंत्री'-जैसी कहानियों में ही दर्शनीय है।

भाषा दोनों की प्रेमचंद-जैसी है—साफ-सुथरी, मँजी हुई, मसादपूर्ण। पर, सत्य ऋौर चित्र में श्रंतर होता है।

तीन पर्गों में वामन ने विधाता की सृष्टि नाप ली थी। तीन कहानियाँ लिखकर गुलेरीजी हिंदी-साहित्य में अमर हो गए— 'सुखमय जीवन', 'बुद्धू का काँटा' और 'उसने कहा था'। तीसरी उनकी आखिरी और बेजोड़ कहानी है—हिंदी की महान् उपलब्धि। प्रथम महायुद्ध के वीर सैनिक लहना सिंह की यह दास्तान जैसे कहानी ने खुद सुनाई है--गीले कंठ से, भीगे शब्दों में। उसका स्वर सहानुभूति से सजल होकर काँप गया है और इस आद्वेता में ही उसकी सारी सुंदरता निखर उठी है।

सन् बाईस की बात है। प्रेमचंद के सीमा-प्रांत पर बारूद में आग लग गई। पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' होकर मैदान में आ खड़े

हुए। कलम की नोक से उन्होंने सम्यता की चादर उघार दी श्रीर समाज श्रपनी नरनता पर सिटपिटा कर रह गया।

'दोजख की आग', 'चिनगारियाँ', 'बलात्कार' और 'सनकी अमीर'—उनके इन संप्रहों की कहानियाँ पूँजीवाद और सामंतवाद के फोड़ों पर नस्तर का काम करती हैं।

नस्तर लगाने से आचार्य चतुरसेन भी बाज न आए। 'उग्र' की ही तरह उन्होंने भी समाज की कुरीतियों का मंडाफोड़ किया। पर 'उग्र' वाली 'सहज तीव्रता' वहाँ कहाँ। शैली का वह 'कसाव' भी नहीं। फिर भी कुछ कहानियाँ बड़ी सुंदर बन पड़ी हैं—'दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी' और 'दे खुदा की राह पर'; 'ककड़ी की कीमतें' और 'मिचुराज'।

इस तरह कहानी मनुष्य के कदम-से-कदम मिला कर उसके शत्रुओं से लड़ती रही, लड़ती गई। और, एक लंबा असा बीत गया। पर, मनुष्य था कि साथ होकर भी हाथ न आया। वह एक दिन शिकायत कर बैठी—"साथी! यह तो कह, मुक्त से मन का भेद क्यों छुपाता हैं ? मैं तो तेरी हूँ।" और, मनुष्य केंप गया। बोला—"नहीं तो! भला तुक्तसे क्या छुपाना! आखिर मैं भी तो तेरा ही हूँ।"

वह पकड़ती। वह पिछल जाता। पर, अवसर पाकर एक दिन पास आ खड़ी हुई। मनुष्य ने बहाने बनाए। वह मानी नहीं। आँखों में डूब कर मन की गहराई तक पैठ गई।

#### ाहर कुए : अशीक हि । 'माँ !कह एक कहानी'

कहानी को जैनेंद्र मिल गए। फिर तो मन का मेद खुलने लगा। कठिन-से-कठिन परिस्थितियों में डालकर उन्होंने उसके चित्र उतारे। उन चित्रों में भीतर की दुनिया बोल उठी; बाहर के वैषम्य प्रतिविवित हो उठे। व्यक्ति ही उनकी साधना का केंद्र है। पर, वही तो समाज की ब्राधारशिला भी है। उसके प्रश्नों पर विचार करते-करते वे दर्शन की ऊँचाई तक उठ गए।

उनकी भाषा के आनन पर भोलापन भी है, वक्रता भी— प्रयास भी और वह स्वामाविकता भी, जो मर्भ को छू लेती है। पर, कितनी साधना करनी पड़ी होगी, इस उपलब्धि के लिए।

कहानी के इस गौरव-शिखर ने न जानें कितनों को लुभाया,
मुग्ध किया। पर पहुँच कौन सका वहाँ तक ? क्या इलाचंद जोशी
और श्रज्ञेय ? नहीं। जैनेंद्र-जैसा विशाल जीवनानुभव और मानव-मन की समक्त उनमें कहाँ ? फायड की माया ने उन्हें भरमा लिया।
उनकी कहानियाँ रुग्न मन की दुर्वलताओं का श्रलबम मात्र बन कर
रह गईं। 'वैयक्तिकता' के नाम पर सामाजिक सीमाओं के विरुद्ध
विद्रोह उन्होंने श्रवश्य किया, पर उस विद्रोह में विद्रोह से श्रिष्ठक
श्रसंयम है। श्रज्ञेय फिर भी श्रिष्ठतर कहानीकार हैं—जोशी से
श्रिष्ठक रचना-कुशल। टेकनीक के क्षेत्र में उनके प्रयोग विशेष रूप
से उल्लेखनीय हैं। 'विपथगा', 'परंपरा', 'जयदोल', 'कोठरी की बात'
'श्रमरवल्लरी' और श्रन्य कहानियाँ'—इन संग्रहों की कहानियाँ काफी
सु'दर बन पड़ी हैं। जोशीजी की कहानियों के संग्रह 'श्राहुति और

दीवाली ', 'रोमांटिक श्रीर छाया', 'होजी', श्रीर 'ऐतिहासिक कथाएँ' हैं।

भगवती प्रसाद वाजपेयी श्रीर भगवती चरण वर्मा ; पहाड़ी श्रीर नरोत्तम नागर—इन कथाकारों ने भी 'फायडवाद' को ही पल्लवित किया। पर, उनकी साधना से हिंदी-कहानी की श्रीवृद्धि भी हुई है, इसे श्रस्त्रीकार नहीं किया जा सकता।

कहानी मनुष्य के मन-मकरंद में डूब कर विभोर हो जाना चाहती थी। पर, साध पूरी न हो सकी। ताप वहाँ भी कम न था। बाहर की ज्वाला भीतर तक फैल चुकी थी। वह यशपाल के साथ बाहर आ खड़ी हुई। उसने देखा—आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वैषम्य के नीचे जिंदगी कराह रही है। पर, इस बार आँखों में पानी नहीं, खून उतर आया। वह कुद्ध होकर दूट पड़ी। पर, इस आकोश में भी खूबसूरती कम न थी। यशपाल की कहानियों में समस्याओं के विश्लेषण के साथ-साथ कला की बारीकी भी है। 'अभिशत', 'वो दुनिया', 'ज्ञानदान', 'पिंजड़े की उड़ान', 'तर्क का तूफान', 'मस्मावृत्त चिनगारी', 'फूलों का कुर्जा' और 'धर्मथुद्ध', 'उत्तराधिकारी', 'चित्र का शीर्षक'—इन संग्रहों की कहानियाँ इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं।

उस दिन वैभव की दीवारें काँप उठीं। कुछ लोगों ने मौन मनोविरलेषण के नाम पर कहानी को भरमाना चाहा। पर, मन्मथनाथ गुप्त और बेनीपुरी, नागार्जुन और हंसराज 'रहबर',

#### 'माँ! कह एक कहानी'

अमृतराय श्रीर रांगेय राधव, श्रीर चंद्रिकरण सौनारिक्सा-जैसी मितिभाएँ सामने श्रा खड़ी हुईं। उन्होंने कहानी के हाथ में मशाल दे दी। वह शोषण के दुर्ग पर जा चढ़ी। भृकुटी चढ़ गई श्रीर महार-गर-महार होने लगे। कंगूरा टूटा। प्राचीरें टूटने लगीं।

इस दुर्ग की धूल पर मंदिर खड़ा होगा; उसमें मानवता की मूर्त्ते प्रतिष्ठित होगी—इसीलिए कोलाहल से दूर राधाकृष्ण, 'अरक' और विष्णुप्रभाकर; सेंगर और सियाराम शरण-जैसे शिल्पी उसकी आदर्श प्रतिभा गढ़ने में लीन थे। उनकी दृष्टि क्रमशः मनुष्य के भीतर से बाहर तक प्राप्त हो गई, जैसे सूई का धागा फूल के आर-पार हो जाए। यथार्थ के पत्थर को तराश कर उन्होंने आदर्श का रूप दे डाला। पर, मंदिर में प्रतिष्ठित होने के पूर्व निर्माण की न जाने कितनी प्रक्रियाओं से दसे गुजरना पड़ा।

निर्माण के दूतों को अतीत की आँखें चाहिए, जिसकी ज्योति वर्तमान को भेद कर भविष्य तक व्याप्त हो उठे। वृन्दावनलाल वर्मा, भगवतशरण उपाध्याय और राहुल ने इसीलिए इतिहास के गहर में पैठ कर वहाँ से आज के प्रश्नों पर शर-संधान किया। पर, काश यह परंपरा जरा और खूबसूरत बन कर आगे बढ़ पाती!

सामाजिक, आर्धिक और राजनीतिक विषमताओं की कौरवी सेना एक और--कहानी एक और! मात्र आदर्श के अस्त्र से

लड्ना जब कठिन हो गया, राधाकृष्ण, अश्क और अमृतलाल नागर ने उसके तरकस में व्यंग्य के वागा भर दिए—पैने और अचूक!

महादेवी और बेनीपुरी की तीखी खूबसूरत तस्वीरें (शब्द-चित्र) आस-पास आ खड़ी हुई—करुणा और आकोश का अद्भुत समन्वय।

संवर्ष जोर पकड़ने लगा। विरोधी शक्तियाँ काई-सी फटने लगीं। पर, कहानी अस्त-व्यस्त थी—बिखरी अलकें, सूखे होठ, धूल-धूसरित शरीर। मो० निलनविलोचन और डा० दिवाकर प्रसाद जैसी प्रतिमाओं ने फिर से उसका रूप सँवारा। उसे कलात्मक स्तर तक उठाने की कोशिश की।

हसरत-भरी निगाहों से उसकी श्रोर देख कर मानव बोल उठा—
"सहचरी! मैं ऊब उठा हूँ, इस पल-पल के संघर्ष से। तबीयत
होती है, कहीं दूर चला जाऊँ—बहुत दूर ।" बोलते-बोलते
उसकी दृष्टि सुदूर शून्य में खो गई। वह कहता रहा—"उड़ा ले
चल मुक्से हिमबान के उसी पार्वत्य प्रदेश में, जहाँ हठात उसी दिन
तू मुक्से मिल गई थी। । श्रीह! कितना श्रच्छा होगा, तारों
की निर्जन छाया के नीचे किसी शिलाखंड पर बैठी तू कहेगी, मैं
सुनूँगा श्रीर । ॥

'नहीं'—कहानी ने जैसे एकबारगी उसकी चेतना के सारे तार क्रिक्मोर दिए—"तुर्क जिंदगी से दूर पराजय की घाटियों में मगा ले चलू, यह मुक्त से न होगा। फिर अब तो हम मंजिल के

#### 'माँ ! कह एक कहानी'

करीब त्र्या पहुँचे। इस समर-चेत्र के उस पार ही तो है हमारे सपनों का देश, जहाँ जीवन के हर वृंत पर त्र्यसमानों की कलियाँ खिलती हैं। ""साथी! जरा कल्पना तो कर, कितना मधुर होगा वह क्षण, जब फूलों की छाया में बैठ कर मैं कहूँगी, तू सुनेगा और हम दोनों विभोर हो जाएँगे। "" त्र्या, शीव्रता कर, हम वज्र बन कर टूट पड़ें शोषण के इस दुर्ग पर!" श्रीर, मानव उठ खड़ा हुआ।

n. no mos nation is see 是一口

(समालोचना)

अंधकार छाया था। राहें डूब गई थीं। साहित्य के कदम लड़खड़ा गए। उसने पुकारा—तमसो मा ज्योतिर्गमय…! और दिशाएँ प्रतिष्वनित हो उठीं। पर्वतीं और शिलाखंडों से टकरा-टकरा कर आवाज अंतरिक्ष में गूँजने लगी—तमसो मा ज्योतिर्गमय…!!

समालोचना के प्रदीप ने घीरे से सर उठाया। श्रंधकार की काली कसौटी पर प्रकाश की स्वर्ण-रेखा-सी खिंच गई। भरत मुनि की गंभीर वाणी सुनाई दी—''रस काव्य की श्रात्मा है!" पर, श्रलंकार, रीति श्रीर वक्रोक्ति को लेकर श्राचार्यों ने वितंडा खड़ा कर दिया।

किता विस्मित रह गई—यह क्या ? श्रंधकार एक प्रश्न था; प्रकाश भी समस्या बन गया! फिर कुछ सोच कर श्रालोचना के दीप को उसने श्रॉचल में छुपा लिया श्रोर चुपचाप श्रागे बढ़ गई। उसके धुँधले प्रकाश में संस्कृत के पर्थों श्रोर पगडंडियों को पार करती हुई वह हिंदी के देश जा पहुँची। पर, वहाँ तलवारें बज रही थीं। खून के फव्चारें छूट रहे थे। तूफान में दिया बुक्तते-बुक्तते बचा। चारण-काल श्रालोचना के लिए उपयुक्त काल न था।

भक्ति-युग के शांत स्निग्ध वातावरण में उसकी लो जरा स्थिर हो सकी। पर, धूप और अगरु के धुएँ में प्रकाश उलक्क कर रह

#### तमसो मा ज्योतिगमय !

गया। भक्ति को एक स्वतंत्र रस की मान्यता दे डाली गई। दास्य, सख्य, माधुर्य आदि उसके श्रंगीभृत रस बन गए। कृष्णोपासना के नाम पर श्रुंगार को भी सम्मिलित कर लिया गया। श्रावश्यकतानु-रूप नायक-नायिकाश्रों की उद्भावना तक हो गई। श्रीर, इस तरह श्रालोचना का एक स्वतंत्र शास्त्र ही तैयार हो गया। युग उसके सर पर चढ़कर बोलने लगा। भक्ति की भीड़ में बेचारी कला खो गई। सम श्रीर कृष्ण-काब्य की टीकाश्रों में सिमटकर उसे रह जाना पड़ा।

पर, मंदिर के प्रांगण से निकल कर कविता जब चली, उसका मुखमंडल स्वर्गीय उल्लास से दमक रहा था। श्राँचल का दीप ज्यों का त्यों था—क्षीण, तटस्थ समालोचना का समुचित विकास उस युग में भी कहाँ हो पाया!

राह से भटक कर एक दिन किवता राजमहल के सिंहद्वार पर जा खड़ी हुई। द्वारपालों ने त्र्यानंद की वस्तु समस्र कर उसे सम्राट् की सेवा में प्रस्तुत किया। वह देवी से विलासिनी बना डाली गई। समालोचना ने अनुसरण किया—अग्राया की तरह। प्रभुता ने उसे भी पराभूत कर लिया था। वह चीख उठी—कला 'कला' के लिए है। केशव ने कसौटी दी—अलंकार काव्य का त्र्याभूषण ही नहीं, आत्मा भी है। और, अलंकारों की संख्या बढ़ने लगी। रस तक को उसमें सम्मलित कर लिया गया। पर, देव, बिहारी, मितराम आदि ने केशव की बात न मानी। रस का ही महत्त्व घोषित किया

उन्होंने। समालोचना फिर भी वहीं रही, जहाँ थी। कविता की धारा रस और अलंकार के दो कूलों में बँधकर सूख गई।

जब भारतेंदु आए, गद्य आया और गद्य के साथ-साथ नाटक, उपन्यास, कहानी, अनुवाद—सभी आ पहुँचे। जोश के साथ आलोचना बोली—"किविते! देख, तेरे आँचल में छुप-छुपकर अब और न चल सकूँगी। इन सब को भी तो प्रकाश चाहिए। अबतक तू मुक्ते लिए-लिए फिरी, अब जरा मैं तुक्ते ले चलूँ। मुक्ते आगे-आगे चलने दे……।"

कविता जबतक कुछ बोले, त्रालोचना कूद कर त्रागे त्रा खड़ी हुई। पुरानी शास्त्रीयता को उसने काड़कर त्रालग कर देने की कोशिश की। गद्य-साहित्य के विवेचन में उससे काम चल भी नहीं सकता था।

पर, उसके पैरों में अभी उतनी ताकत न आ पाई थी। आचारी द्विवेदी ने आगे बढ़कर सहारा दिया और वह जरा तन कर खड़ी हो गई। महत्त्व वैसी रचनाओं को दिया जाने लगा, जिनमें सामाजिक और राष्ट्रीय उत्थान की भेरणा हो।

पर, परंपरा का पुराना मोह इतनी जल्दी कैसे दूट जाता ? 'हिंदी साहित्य का इतिहास' तथा 'हिंदी नवरतन' में मिश्रबंधुओं ने रीतिकालीन मानदंडों का ही प्रयोग किया। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए उन्होंने आसमान-जमीन एक कर डाला । यह भी कदाचित् उसी आग्रह का परिग्राम था।

#### तमसो मा ज्योतिगमय!

पद्मसिंह शर्मा बिहारी के पार्श्व में आ खड़े हुए। उर्दू और संस्कृत के समानधर्मी कवियों से तुलना करते हुए उन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिखाया। पं० कृष्णबिहारी मिश्र ने 'देव और बिहारी' तथा लाला भगवानदीन ने 'बिहारी और देव' लिखकर इस तुलना को तूल दे डाला। समालोचना वकालत बन गई।

वह उस सीमा पर आ पहुँची थी, जहाँ से नई राह शुरू होती है। पर, राह बनाए कौन ?

जाड़ों के दिन थे। रात के कोई डेढ़ बजे होंगे। मिर्जापुर की रफ़ई पट्टी के ब्राखिरी छोर पर सुनसान में दो-चार मकान खड़े थे, जैसे काले भूत—निस्तब्ध और अवाक्। पर, एक की खिड़की से दीप का क्षीण प्रकाश अमावस्या को चुनौती दे रहा था।

सारी दुनिया सो रही थी। पंद्रह साल का एक बालक जाग रहा था। वह अब भी दीप जलाए बैठा था। चिबुक हथेली पर गड़ा था, आँखें ''एसेज ऑन इमैजिनेशन'' के पृष्टी पर। तन्मय इतना कि रात कितनी जा चुकी, यह भी खबर नहीं।

पंद्रह साल का बालक, 'एसेज ऑन इमैजिनेशन' और आधी रात! — कितना विचिन्न!!

पर, यह तो उसकी दिनचर्या थी। पढ़ना उसका रोग था--

वह था मिर्जापुर के सदर कानूनगो का बेटा—नवीं श्रेगी का एक विद्यार्थी। नहीं, वह था हिंदी-श्रालोचना की नई राह का भावी युग-निर्माता। हिंदी साहित्य: एक रेखाचित्र

अपने पिता के साथ राठ से मिर्जापुर चला आया था—पत्थरों के देश से वृक्षों और लताओं की दुनिया में। तब बुं देलखंड की पहाड़ियों में घूमा करता था, अब हरे-भरे कछार, फूली-फली अमराइयाँ और नदी-नाले उसके सहचर हो उठे। जब बड़ा हुआ, उसके व्यक्तित्व में राठ और मिर्जापुर—दोनों एक साथ मुखर हो उठे। कठोर और कोमल के इस शुम संयोग ने उसके हदय को दृष्टि दे दी और दृष्टि को हृदय। समालोचना उसे पाकर धन्य हो उठी।

अब तक हिंदी-साहित्य के हजार वर्षों का जीवन यों ही बिखरा पड़ा था। आचार्य शुक्क ने उसे एकत्र और क्रमबद्ध कर इतिहास का रूप दे डाला। वह इतिहास कदाचित हिंदी-साहित्य का पहला प्रामाश्चिक इतिहास है।

मिक्त-युग हिंदी कान्य का स्वर्ण-युग था और तुलसी, सूर, कबीर, और जायसी इस स्वर्ण-युग के स्तंम। पर, शुक्कजी न होते, तो इन महाकवियों के इतने गंभीर अध्ययन कौन प्रस्तुत करता? तुलसी और जायसी-प्रंथावली तथा सूर के भ्रमर-गीत की भूमिका के रूप में इन कवियों के संबंध में उन्होंने जो कुछ कहा, उसके आगे शायद ही कोई नया कह सके।

चिंतामिं के सैद्धांतिक और मनोवैज्ञानिक निबंध अपना जोड़ नहीं रखते। उनमें बारीकी भी है, गहराई भी।

त्राचार्य शुक्क में पूरव त्रौर पश्चिम के समीक्षा-सिद्धांतों का बड़ा ही सुखद समन्वय हो सका है। यह एक नई बात थी—एक

#### तमसो मा ज्योतिर्गमय !

कदम आगे को स्थिति। उनके पद-चिह्न ही एक दिन पथ में परिग्रात हो गए।

पर, त्रुटियों से जपर कौन उठ सका है ? श्राचार्य शुक्क ने राह तो नई बनाई, पर जाने-श्रनजाने उसकी सीमा भी निर्धारित कर दी। उनके श्रपने ही पिटे-पिटाए सिद्धांतों ने उन्हें जकड़ लिया। तुलसी को उन्होंने सबसे बड़ा किन माना; क्योंकि वर्णाश्रम धर्म श्रौर श्रवतारवाद में उनकी जबर्दस्त श्रास्था थी। कबीर श्रादि की सराहना उनसे न हो सकी। छायावादियों को श्रकारण भी उनकी सहानुभूति से वंचित रह जाना पड़ा।

इस वट-वृक्ष की छाया तले और आस-पास न जाने कितने श्रंकुर फूटे और विकसित हुए; पर पथ की सीमा न विकसित हो सकी। बाबू स्यामसुंदर दास और बख्शी जी निर्विकार भाव से अँगरेजी और हिंदी के बीच सेतु तैयार करने में लगे रहे। विस्वनाध-प्रसाद मिश्र, कृष्णशंकर शुक्क और चंद्रवली पांडेय; 'शिलीमुख', 'रसाल' और गुलाबराय शुक्कजी वाली त्रुटियों से सतक होकर दामन बचा कर चले, पर चलते रहे पुराने दायरे के भीतर ही।

नई राह के निर्माण का प्रश्न एक बार फिर खड़ा हो गया। समालोचना की चिंता बढ़ गई। आँखों के आगे अँघेरा छाने लगा। साहित्य पुकार उठा—तमसो मा ज्योतिर्गमय! """ हजारीप्रसाद द्विवेदी और नंददुलारे बाजपेयी आगे बढ़ आए। एक का दृष्टिकोण मानवतावादी था, दूसरे का शास्त्रीय तथा सौंदर्यवादी।

### हिंदी साहित्य: एक रेखाचित्र

पर, दोनों ने साहित्य को न्यापक सामाजिक पृष्ठभूमि में रख कर देखा—शुक्कजी वाली दुवेलताओं से ऊपर उठ कर। उनके नेतृत्व और संरक्षण में समालोचना श्रागे बढ़ने लगी और प्रगतिवाद के समर-तेत्र तक चली श्राई।

नगेंद्र और सत्येंद्र पास-पास चल रहे थे। रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, धर्मेंद्र ब्रह्मचारी श्रौर डा० रामखेलावन पांडेय ने शुक्कजी द्वारा उपेक्षित संतों के गंभीर मूल्यांकन प्रस्तुत किए।

शांतिपिय द्विवेदी छायावाद की खूबस्र्ती पर मुग्ध थे। तभी इलाचंद्र जोशी ने हठात् उसकी मृत्यु की घोषग्णा कर दी। डा॰ देवराज ने उसके पतन श्रोर पतन के कारगों का विश्लेषग्ण पस्तुत कर दिया।

समाबोचना आगे बढ़ कर कलावाद के दुर्ग पर टूट पड़ी। साहित्य को उसने ललकारा—'तू पूँजी का दास नहीं, नवयुग का चारण है। आगे आ! जनता के सपनों में पाण भर दे!!… और जोश की लहर दौड़ गई।

शिवदान सिंह चौहान ने प्रगतिवाद की व्याख्या की, श्रमृतराय ने उसका नीति-निर्धारण । डा॰ रामविलास शर्मा ने सुरक्षा श्रौर श्राक्रमण की जिम्मेदारी श्रपने ऊपर ले ली । श्रौर, देखते-ही-देखते समालोचकों की सेना सज गई।

पर, मार्क्सवाद का इतना बड़ा बोक वसीट ले चलना आसान न था। समालोचना हाँफ गई।

#### तमसो मा ज्योतिर्गमय!

इलाचंद्र जोशी, श्रज्ञ य श्रीर निलनिवलोचन शर्मा बोल उठे — 'यह समाजवादी प्रचार साहित्य के लिए सबसे श्रिषक घातक है। इससे बचना चाहिए। उसका संबंध तो मनुष्य की व्यक्तिगत श्रनुभूति से है। श्रतः मनोविश्लेषण की कसौटी ही साहित्य की बहुत कुछ ठीक कसौटी हो सकती है।'

श्रीर, दो श्रितियों के बीच समालोचना श्रिनश्रिय-सी खड़ी रह राई। श्राज भी खड़ी हैं। श्रिषकार छाया है। राहें डूब गई हैं। साहित्य के कदम काँपते हैं। श्रीर, वह रह-रह कर पुकार रही हैं —तमसो मा ज्योतिर्गमय!!\*\*\*

पर, प्राची के त्र्यानन पर पीताभा तो छाने लगी है!

**₩** 

(निबंध)

चिंतन के पंखों पर चढ़ कर न जाने कितने परन मन के आकाश में कब से मँडला रहे थे। जब गद्य आया, उन्हें रूप मिल गया, स्थिरता मिल गई। निबंध सामने आ खड़ा हुआ।

भारतेंदु के साथ गद्य त्र्याया था, गद्य के साथ निबंध। पर, देखते-ही-देखते वह गद्य की कसौटी बन गया।

उस दिन समाज अँगड़ाई ले उठा और रूढ़ियों की शृंखला मन्मना उठी। गुलामी की कब्र में सोया हुआ देश उठ बैठा। वह जागरण का युग था। व्यंग्य के वाण लेकर निबंध शत्रुओं पर दूट पड़ा। जंजीरें दूटती-दूटती बचीं। उसने युग के प्रश्नों का विश्लेषण भी किया, समाधान भी। पर, सबसे बड़ी बात थी उसकी जिंदादिली, जो भाषा और शैली तक में व्यात हो उठी।

भारतेंदु के अतिरिक्त इन प्रवृत्तियों को रूप देनेवाले निबंधकार थे प्रतापनारायग्रा मिश्र, बालकृष्णा भट्ट और बालमुकुंद गुप्त; अंबिकादत्त व्यास, राधाचरग्रा गोस्वामी और प्रेमघन। इनके हाथों ही तो निबंध की नींव पड़ी थी।

बीसवीं शतान्दी के साथ एक नई लहर आई। आचार्य द्विवेदी की प्रेरणा पाकर निबंध की परिधि विस्तृत हो उठी। धर्म, समाज और देश के अतिरिक्त उसमें संसार के ज्ञान और विज्ञान तक

#### चिंतन के पंखों पर

सिमट आए। पर, यह विस्तार मरुमूमि का शुष्क विस्तार था, जिसके संकेत में भारतेंदु-युग की रस-धारा सूख कर समात हो गई। वह जोश नहीं! वह जिंदादिली नहीं!! कुछ ओएसिस फिर भी हैं, जो थके बटोही को बरबस आकृष्ट कर लेते हैं—गुलेरी और पूर्ण सिंह; पद्मसिंह शर्मा और ब्रजनंदन सहाय। इनमें भावना की हरीतिमा है, भाषा की खूबसूरती भी।

विकास की तीसरी मंजिल तक आते-आते निबंध दो रूपों में विभक्त हो चला। पांडित्य के शिखर पर चढ़ कर वह वस्तुनिष्ठ हो उठा, हृदय के रस में भींग कर आत्मनिष्ठ।

श्राचार्य शुक्ल, रयामसुंदर दास श्रीर मिश्रबंध ; घीरेंद्र वर्मा, गुलाबराय श्रीर बख्शी—ये निबंधकार प्रायः विषय के बौद्धिक विवेचन को ही प्रधानता देकर चले। नंददुलारे बाजपेयी, नगेंद्र श्रीर श्रज्ञेय ; रामविलास शर्मा श्रीर प्रभाकर माचवे—इन परवर्ती निबंधकारों का दृष्टिकोग्रा भी वस्तुनिष्ठ ही रहा। पर, उनके चितन में बारीकी चाहे जितनी हो, मिठास नहीं।

मिठास है निबंध के उस रूप में जिसे हजारीमसाद द्विवेदी, जैनेंद्र, महादेवी और सियारामशरण ने हृदय की भावकता और सुकुमारता से सँवारा है। उनके निबंधों में उनके व्यक्तित्व मुखर हो उठे हैं और यही है कला के इस रूप की सार्थकता।

शुष्क चितन के पंखों से उतर कर निबंध आज अंतर की गहराई में पैठ रहा है, यह शुभ लक्षण है।

# आधुनिक युग: एक भलक

- \* श्रारंभ-१६ वी शताब्दी से ...
- \* परिस्थितियाँ:---

देश के भीतर: — ऋँगरेजी शासन — गाँधी के नेतृत्व में सन् बीस का ऋंदोलन, सन् वियालीस की ऋगस्त-क्रांति ऋौर ब्रिटिश सरकार की दमन-नीति — बंगाल का ऋकाल — देश की स्वतंत्रता पर काँग्रेसी सरकार के प्रति भी जनता में ऋसंतोष।

देश के बाहर :—प्रथम और द्वितीय महायुद्ध—भीषण रक्तपात । विज्ञान के चमत्कार । रूस और चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना।

# \* आधुनिक युग के अंतर्गत निम्नलिखित युग आते हैं--

- १. भारतेंदु-युग— १८६८ से १६०० तक
- २. द्विवेदी-युग- १६०१ से '२० तक
- ३. छायावाद-युग-१६२० से '३६ तक
- ४. प्रगतिवाद-युग--१६३६--से-----

प्रथम दो युगों में देश-प्रेम, समाज-सेवा और नैतिकता की प्रधानता रही, भाषा के संस्कार का प्रयास किया गया। छायावाद-युग का साहित्य वैयक्तिकता से भरपूर; कल्पना और भावुकता, नारी और प्रकृति की सुद्धम सुंदरताओं में निमन। प्रगतिवाद युग में साहित्य एक बार

## त्राधिनिक युग: एक मलक

फिर देश, समाज और जन-कल्याण की दिशा में गतिशील—यथार्थ और विद्रोह का स्वर ।

# \* बहुमुखी विकास:--



\* भाषा—गद्य त्रीर पद्य, दोनों के लिए खड़ी बोली का प्रयोग। भारतेंद्र त्रीर त्राचार्य द्विवेदी के हाथों भाषा का संस्कार। छायावादी कवियों ने उसमें कोमलता त्रीर मधुरिमा भर दी, प्रगतिवादियों ने सशक्तता।

प्रेमचंद, जैनेंद्र, बेनीपुरी और महादेवी-जैसे लेखकों ने गद्य का परिमार्जन किया।

इतने कम समय में ऐसी प्रगति विश्व की किसी भी भाषा के साहित्य में कम ही हो पाई है। वाढ़ में काई और सेवार भी बह कर आ रहे हैं, पर यह तो विकास की एक स्वामाविक प्रक्रिया है।

प्रगतिशीलता इस युग की सबसे बड़ी विशेषता है।

# कारवाँ चल रहा है

विश्व-साहित्य के राज-पथ जिस क्षितिज-रेखा पर विश्राम के रहे हैं, उसके पार भी दुनिया है। त्राज वहाँ से मनुष्य के सबसे भीठे सपने उसे पुकार रहे हैं। हिंदी व्यग्न हो उठी है।

त्र्यासमान में तीसरे महायुद्ध की काली घटा छाई है। जमीन पर जन-क्रांति की त्र्याग सुलग रही है। मनुष्य त्र्यौर उसका संसार ज्वालामुखी पर बैठा है।

पर, ज्वालामुखी फट पड़े, इसके पहले हिंदी को वहाँ पहुँचना है। वह मनुष्य को उसका ऋादर्श, उसके सबसे मीठे सपने ऋगर चापिस ला दे सकी, तो शायद उसकी रक्षा हो जायगी।

सर पर कारों का ताज, आँखों में विश्वास का तेज और हाथ में जबती हुई मशाल—हिंदी के पाँव जल्दी-जल्दी उठ रहे हैं। आज उस पर अपने राष्ट्र ही नहीं, संपूर्ण संसार के कल्याण का दायित्व हैं; क्योंकि वह भारत की राष्ट्रभाषा है।

हिंदी चल रही है—कलाकारों का कारवाँ चल रहा है—कवियों के दल, कथाकारों की टुकड़ियाँ, ब्यालोचकों के दस्ते! ब्यागे-ब्यागे बुजुर्ग, पीछे-पीछे नवजवान ब्योर किशोर!

### 'कारवाँ चल रहा है'

विज्ञान श्रीर वाणिज्य ने दुनिया की तसवीर बदल दी। मनुष्य बदला। भाव श्रीर विचार बदले। जिंदगी बदल गई। पर, बदली हुई बातों का बोक्त बड़ा भारी है। बूढ़े शब्दों श्रीर जर्जर छंदों के दुर्बल कंघे उन्हें ढो नहीं पाते। उनमें यौवन भर देने की जरूरत है। उनमें नई ताकत, नए श्रर्थ जगा देने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। नहीं, वे मनुष्य के सपनों को बाँघ कैसे सकेंगे?

प्रयोग करनेवाले कवियों को कतार चल रही है। कतार के त्र्यागे-त्र्यागे जो चल रहा है, वह है त्र्यज्ञेय। चरण-चिह्नों पर चलने-चालों की संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही है।

पर, यह तो पथ का प्रारंभ है।

इस कतार के पास-पास ही किवयों की एक दूसरी कतार भी चल रही है—उगते पौधे, नए पते! उसमें कुछ फूल हैं, कुछ किलयाँ। ये किलयाँ भी कल फूल बन जायँगी।

श्रीर, वह रहा कथाकारों का दस्ता—उपन्यास की ध्वजा, कहानी की पताकाएँ। कितना जोश! कैसी उमंग!! भीड़ में सूरतें ठीक से पहचानी नहीं जा रहीं।

पर, वह नाटक-मंडली क्यों उदास है ? उसे जरा तेज चलना चाहिए। कितना लंबा पथ फैला है सामने !

त्राज तो पनघट के गीत त्रॉगड़ाई ले रहे हैं। हीरा और राँमा की कहानियाँ जाग रही हैं। तुलसी-चौरे पर सिसक-सिसक कर दीप हिंदी साहित्य: एक रेखाचित्र

जलानेवाली ग्राम-वधू की मर्म-कथा मुखर हो रही है। "हाँ, त्र्याज नवजागरण के इस मंगल-पर्व में लोक-साहित्य की भी उपेक्षा न होनी चाहिए। जरा त्र्यागे त्र्या जाने दीजिए उसे।

पर, उधर किनारे-किनारे जो एक यूथ चल रहा है; छोटा है, महत्त्वपूर्ण कम नहीं। उसके विद्वान् अनुवादकों ने विदेशी और पादेशिक साहित्यों से सामिश्रयाँ ला-लाकर हिंदी को स्वास्थ्य पदान किया है। पर, हिंदी से भी सामिश्रयाँ दूसरी भाषाओं में जानी चाहिए। इससे पारस्परिक स्नेह-सौहाद्र बढ़ेगा। प्रगति का पथ पशस्त होगा।

हिंदी अब राष्ट्र की भाषा है। उसका दायित्व बढ़ गया है। उसकी परिधि भी तो बढ़ती जा रही है। संसार के सारे ज्ञान-विज्ञान उसकी बाँहों में सिमटते चले आ रहे हैं। राष्ट्रभाषा समर्थ और समृद्ध होती जा रही है।

बाल-साहित्य और पत्र-साहित्य से लेकर संगीत, नृत्य श्रीर चित्र-संबंधी साहित्य तक—क्षितिज के इस छोर से उस छोर तक— श्राज ज्वार-सा उठा है। साधकों की टोलियाँ उमड़ती चली श्रा रही हैं।

त्रीर, इन छोटी-बड़ी टोलियों को घर कर किनारे-किनारे कुछ कतारें चल रही हैं—रोशनी की कतारें! त्र्यालोचना की मशालें जल रही हैं। श्रांधकार पराजित हो-होकर भाग रहा है।

### 'कारवाँ चल रहा है'

पथ की दूरी सिमट-सिमटकर पैरों के नीचे चली आ रही है। कदम काँपते हैं, लड़खड़ाते हैं, पर विश्राम नहीं लेते। छूटनेवाले पीछे छूट गए, छूट रहे हैं। बढ़ सकनेवाले आगे बढ़ गए, बढ़े जा रहे हैं। राह की भेंट कुछ होते ही हैं! पर, कुछ तो सितारों के आगे जो 'जहाँ' है, वहाँ तक पहुँचेंगे—जरूर पहुँचेंगे।

× × स्तीजिए, वह देखिए वह रही मंजिल ! दूर, बहुत दूर वहाँ वहाँ वहाँ के अनंत विस्तार में वह जो नन्हा-सा प्रकाश-विंदु भलमल कर रहा है !!!



### सहायक ग्रंथ

१. हिंदी सा॰ का इतिहास —रा० च० शक्त २. हिंदी सा० का आलो॰ इतिहास -डा० रा० क० वर्मा ३. हिंदी सा० की भूमिका -ह• प्र• दिववेदी ४. हिंदी-साहित्य -इ० प्र० दिववेदी प्र. आधुनिक हिंदी सा० की भूमिका —डा० लद्दमीसागर वाष्ण्य ६. हिंदी सा॰ का आदिकाल —हा० ह० प्र० दिववेदी ७. श्राधुनिक हिं० सा० का विकास —डा० कृष्णलाल ८ फोर्टविलियम कालेज - डा॰ लक्ष्मीसागर वार्ष्य ६. हिंदी सा०-बीसवीं शताब्दी -- नंददलारे बाजपेबी १०. श्राधुनिक साहित्य --नंददुलारे बाजपेयी ११ डिंगल के वीर रस - मोतीलाल मेनारिया

१२, उत्तरी भारत की संत-परंपरा

ero fector is a com-

- परशराम चतुर्वेदी

१३. कबीर —डा० इ० प्र० दिववेदी १४. कबीर सा० का अध्ययन -श्री पुरुषोत्तम १५. (क) हिंदी काव्यधारा -श्री राइल (ख) निर्माण घारा -- विश्वनाथ : वैजनाथ १६. कबीर का रहस्यवाद -डा० रा० कु० वर्मा १७. (क) कबीर प्रथावली -बा० स्था० स० दा० (ख) संत-दर्शन --श्री भुवनेश्वर मिश्र 'माधव' १८, नाथ संप्रदाय --हा० ह० प्र० द्विवेदी १६, जैन सा॰ और इतिहास - नाथुराम प्रेमी २०. जायसी प्रथावली —रा॰ चं · शक २०, मलिक मुहम्मद जायसी —हा॰ कमलकुल श्रेष्ठ २१. तसव्वुक अथवा स्फीमत

—चंद्रवली पांडेव

२२. त्रजमाधुरी सार श्री वियोगी हरि २३. सूरदास –रा० चं० शुक्त २४. मीरा-माधरी ब्रजरत्**न**दास २५. मीरा स्मृति-ग्रंथ बंगीय हिंदी-परिषद् नंद दास -रामरतन भटनागर २७ तुलसी-ग्रंथावली -डाo माताप्रसाद गुप्त २८. तुलसीदास —हा॰ माताप्रसाद गुप्त २६. तुलसीदास श्रीर उनका काव्य ,,,,, 🗵 ः 🕶 रामनरेश त्रिपाठी ३०. तुल्सी-दशेन -बलदेव उपाध्याय ३१. रीति-काल की भूमिका —डा० नगेंद्र The statement . देव श्रीर उनकी दीनता -डा० नगेंद्र ३३. बिहारी की काव्य-विभूति -विश्वनाथ प्र० मिश्र ३४ केशव की काव्य-कला —कृष्णशंकर शुक्ल ३५ पद्माकर पंचामृत –विश्वनाथ प्रसाद

३६. भारतेंद्र प्रथावली ३७. भारतेंदु-युग -- डा॰ रामविलास शर्मा ३८. महावीर प्रसाद द्विवेदी श्रौर उनका युग —डा० **उदयभानु** सिह ३६ गुप्तजी की काव्य-धारा 📑 👚 गिरीश ४०. कथाकार प्रेमचंद ---- मनमथनाथ गुप्त ४१. प्रेमचंद —इंद्रनाथ मदान ४२. प्रेमचंद श्रीर उनका युग --डा० रामविवास ४३. प्रेमचंद : कृतियाँ श्रीर कला - प्रेमनारायण टंडन ४४. प्रेमचंद : घर में ्रा <del>्रा</del>शिवराची 🎺 ४५. जीवन-स्मृतियाँ एक और के ला<del>क्टो</del>ड्स**न**श ४६. छायावाद श्रीर रहस्यवाद प्रकृतिक कि कि मार्गा प्रश्निया ४७. छायावाद--प्रगतिवाद —पटना युनिवसिटी प्रकाशन ४८. प्रगतिवाद की रूपरेखा –मन्मथनाथ गप्त

४६. प्रसादजी की कला
—गुलाबराय

५०. प्रसाद का काव्य
—डा० प्रेमशंकर

५१. जयशंकर प्रसाद—जीवन-दर्शन,
कला श्रीर इतिहास
—सं० महावीर श्रिषकारी

५२. प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय
श्रध्यन
—जगन्नाथ प्र० शर्मा

५३. महाप्राण 'निराला'
—गंगा प्र० पांडेय

५४. 'निराला'
—डा० रामविलास शर्मा

६४.

४४. कांतकारी कवि 'निराला'

५६. महादेवी

--बच्चन सिंह

-विश्वंभर 'मानव'

५७, सुमित्रानंदन पंत -डा० नगेंद्र ५८. पंत का युग श्रीर काव्य –यशदेव प्र. ज्योति-विहग —शांतिप्रिय दिववेदी ६०. त्रालोचक रा० चं० शुक्क -विजर्वेद्र स्नातक, गुलाबराय ६१. सिद्धांत श्रीर श्रध्ययन ६२. मिट्टी की श्रोर ६३. 'दिनकर' शिवबालक राय ६४. 'दिनकर' : उनकी काव्य-कृतियाँ श्रौर कला सं - प्रो किपल ६५. हिंदी गद्य-साहित्य -शिवदान सिंह चौहान



### शुद्धि-पत्र

पृष्ठ ४२ (तलवार की छाया में )—'खिसकने' की जगह 'घसकने'।

" ६८ (रीति-काल) — "सौँम का सूरज" की जगह
"चंचल मीन"।

" १०८ ( " ) — "प्रेम के पथ पर चलते हुए …
धावनो है" के स्थान पर
निम्निलिखित एक पंक्तिः—
छोटी-बड़ी लहरों से ही तो सागर
का निर्माण होता है।

" ११८ (जब चाँद उग आया)—'अतिरंजना' की जगह मात्र